# आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थाविः।

मन्याद्यः १३

# तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवार्तिकं सुरेश्व-राचार्थकृतं सटीकम् ।

पुतत्पुस्तकमानन्दाश्रमस्थपण्डितः संशोधितम् ।

तच

महादेव चिमणाजी आपटे

इसनेन

पुण्याख्यपत्तने

अानन्दा श्रमस्रणालये

आयसाक्षरेमुद्रियत्वा

प्रकाशितम्।

शालिबाहनशकाब्दाः १८११

(अस्य सर्वेऽविकारा राजशासनानुसारेण स्वायसीकताः)

मलयं सपादार्धक्रपकद्भयम् २४२

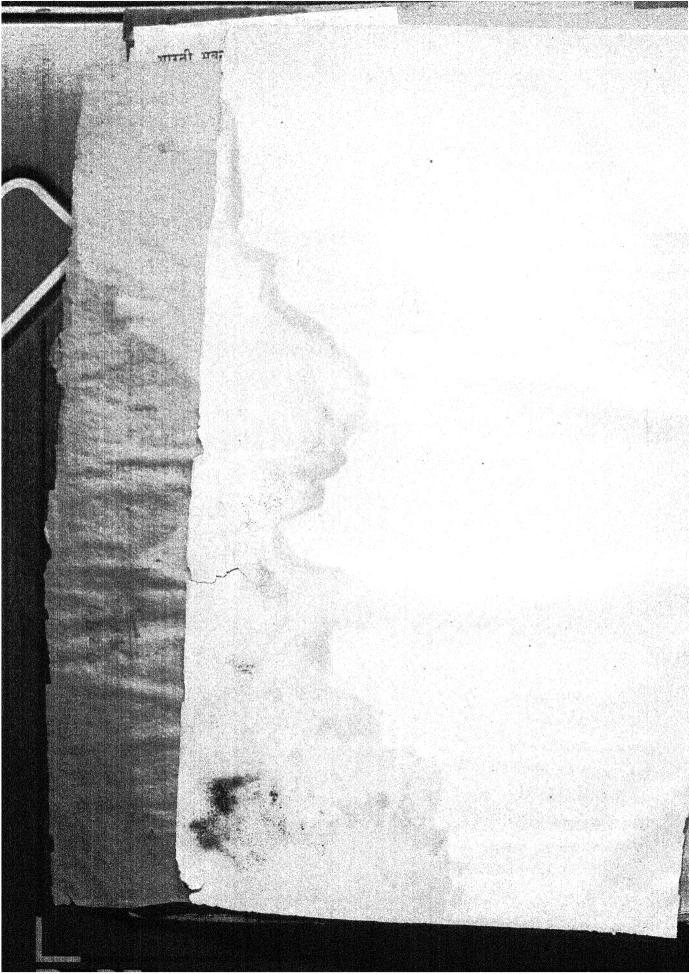



#### अथ तैत्तिरीयोपनिषद्गाष्यवार्तिकस्य प्रस्तावः।

इह खलु भारते वर्षे सुरेश्वराचार्यभणीतं वार्तिकद्वयं तिष्ठतीति सुचिरं पदतिरासीत् । एतद्वेदान्तसारभूतग्रन्थसमग्रसटीकादर्शपुस्तकालभ्यत्वादुताऽऽदर्शपुस्तकसंचययत्वशैथिल्यादुत वेदान्तामृतास्वादानभिद्यत्वाद्वा न केनाप्येतादत्कालपर्यन्तमेकतरमपि वार्तिकं मकाशितम् । एतादृशैविद्वज्जनानन्दकारणभूतैर्ग्रन्थेरमसिद्वचन्धकारे नावस्थातव्यमिति मनसि कृत्वा दुर्लभामसिद्धग्रन्थप्रकाशनैकहेतुरानन्दाश्रमाल्यमुद्रणयन्त्राल्याधिपतिरिदं तैत्तिरीयकसारभूतमद्वैतानन्दपरिप्लुतं श्रीमच्छंकरभाष्यविवेचनक्षपं सुरेश्वराचार्यप्रणीतं वार्तिकं
प्रकाशतामनेषीत् ।

अथ कोऽयं सरेश्वराचार्यः कथं स वेदान्तशास्त्राकृतादरः कर्मवाचिप तुरी-याश्रमदीक्षां ग्रहीत्वा श्रीमच्छंकराचार्याणां शिष्यत्वं स्वीकृतवानितिविचारः प्रस्तुयते । अथ कदाचिच्छंकराचार्याः श्रीमहैपायनियोगाद्विरोधवादिगर्वोद्धरो-न्मूलनार्थं दक्षिणां दिशं प्रतस्थिरे । ततः साधितकर्मकाण्डो मद्दपाद इति प्रथितः कुमारिलभट्ट एव प्रथमं जेय इति मनिस कृत्वा ते तीर्थराजं प्रयागं जग्मः। तत्र त्रिवेणीतीरे कृतविश्वामा आचार्या गुरून्मथनप्रसक्तमहादोषम-पाकरिष्णुर्भेट्टपादस्तुषानलं पविष्ट इति लोकवार्ता श्रुशुदुः । तां वार्ता श्रुत्वाssचार्याः सत्वरं गच्छन्तस्तुषराशिसंस्थं कुमारमद्राक्षः । अथ भट्टपादोऽपि दृष्टिपथावतीर्णान्परमगुद्धन्दृष्ट्वा परितुष्ठचित्तो भूत्वा शिष्यगणैस्तान्पूजया-मास । अथ ग्रहीतसपर्या भगवन्तः कुमारिलमिदमूचुः । भो भट्ट शुद्धाद्वैतमार्ग-प्रदर्शकोऽहं प्रसङ्घार्थमागतोऽस्भीति । तन्निशम्य भट्टपादः पाह । भो गुर्ववद्मादः दोषनिरसनार्थं नुषामिदेहदहनेऽहं यहीतदीक्षोऽस्मि।वेदोक्तसंकल्पितव्रतस्यागेन यद्यवकीणीं भवेयं तर्हि सद्भिविनिन्द्यो भवितास्मि । यद्यद्वेतमार्गप्रकाशनैकहेत-भेगवांस्तर्हि मण्डनमिश्रनामा विश्वस्तप इत्याख्यया भुवि मसिद्धो समाऽड-वुत्तो विजेयः । स च यायजूकपरिषद्ममुखो महागृही कर्मवादी काण्वशाखीय उद्दे-ग्देशेषु माहिष्मत्याख्यायां नगर्यां मतिवसति । तस्मिश्चिते सर्वं जगाजितं मविष्यतीति । एव सुक्त्वा स भट्टपादः श्रीमच्छंकरक्रपमवेक्षमाणः प्राणा-नत्यजत् ।

अध त्यक्तमन्त्रेकोक महतावे मण्डनिमश्रं विजिणीयवः श्रीमदुरवो माहिष्मतीं नगरी पयः। तत्र गत्वा मण्डनिमश्रद्धं पिहितद्वारं दृष्ट्वा व्योममार्गेणैव तत्मा- विशन् । अथ श्राद्धविधो प्रवृत्तो मण्डनिमश्रस्तं यतीन्द्रं दृष्ट्वा संवृतद्वारमिप महृहं प्राप्तोऽपं को भवेदिति मनिस कृत्वा तं यतिश्रेष्ठं साश्र्यं पृष्टवान्को भवानित । स मस्करीन्द्रो विवादिभिक्षामिच्छन्भवत्संनिधिमागतोऽस्मीति तमुवाच । अथ मण्डनिमश्रोऽपि तं तथा कर्नुभनुमेने । ततः स यतीन्द्रो मण्डनिमश्रस्य वादोतस्वकतां विज्ञाय तमुवाच भो यद्यदं पराजितः स्यां तिई संन्यासं परिन्यय गृहस्थाश्रमी भवेयमिति । अथ मण्डनिमश्रोऽपि तिवशास्य भवनामभ्रवित्रवाच । भो यद्यदं पराज्यभाग्भवेयं तिई संन्यासमार्गं स्वीकुर्यामिति । एवं कृतमित्रज्ञयोस्तयोविवदतोविहवो दिवसा व्यतीताः । अन्ते च शंकराचा- विशेष्टनिमश्रः पराजितः । अथ संशाप्तपरिभवाय मण्डनिमश्राय तत्मितज्ञानु-सारेण मुमुक्षुसार्थवाहराकराचार्याः संन्यासदीक्षां दृद्धः । तथा च माधवीये शंकरिवजमेन-

सैन्यासण्हाविधिना सकलानि कमीण्यद्वाय शंकरगुरुविदुषोऽस्य कुर्वेन् । कर्णे जगौ किमिप तत्त्वमसीति वाक्यं कर्णे जपनिखलसंस्रतिदुःख-हानेः॥ १॥-इति ।

तदाप्रभृत्येव मण्डनिमिश्रः सुरेश्वराख्यां छव्ध्वा श्रीमच्छंकराचार्याणां शिष्यत्वं स्वीकृतवान् । अथ दिनेषु गच्छत्स सुरेश्वराचार्येणाऽऽत्मगुरुं भणम्येदमवोचि । भगवन्यन्मम करणीयमस्ति तत्त्वं मामनुशाधीति । अथ तद्भवनं श्रुत्वा शंकराचार्यास्तं पत्यवोचन्मम भाष्यस्य वार्तिकाख्यो निबन्ध-स्त्वया विधेय इति । गुरुवचनं श्रुत्वा स सुरेश्वराचार्यो भवदीयं शारीरभाष्यं सतकं द्रष्टुं यदि मे शक्तिनीस्ति तथाऽपि भवतामनुग्रहादेव यथाशक्ति निबन्धनायाहं यत इत्युक्तवाऽस्त्वेविमित्याचार्यपादाभ्यनुज्ञां मृश्वांऽऽदाय च निर्जनगाम ।

अथ गते सरेश्वरे चित्सुखाद्यैः शिष्यैः सर्वैरिप मिलित्वाऽऽचार्यान्यतीदगृचे । भगवन्सरेश्वराचार्य आजन्मनः कर्मणि योजितात्मा खलु । एताहै हशो जनो यदि सुष्मद्राष्ये निवन्धं करिष्यित तर्ह्यसंशयं सर्वमेव भाष्यं
कर्मपरं भविष्यतीति । एवं बहुविधानि निन्दावचनानि निगद्यानेन सरेश्वरेण
भगवतां भाष्ये निवन्धो नैव विधेय इति सर्वेऽपि भगवतो भाष्यकारान्तिर्वन्धेन
श्विन्तः । अथ सर्वेषां वचनमाकण्याद्वैतामृतास्वादपरा भगवन्त आचार्याः

यदेकस्मिन्कार्ये सर्वे प्रतिकृता भवन्त्यतो ममापि संशय उत्पन्न इत्युक्तवा सरेश्वराख्यं स्विशिष्यं रहस्याहृयेदं बभाषिरे । भो भिक्षो मदीयभाष्ये वार्तिकं मा कार्षीः । इमे मे दुविदग्धाः शिष्यास्तन्न सहन्त इति । एतद्वचन-माकण्यं प्रमाणीकृतगुरुवचनः सुरेश्वरः सिविनयं गुरूनवोचत् । भगवन्यिद पुरा मया ग्रहस्थाश्रमिणा नैयायिकादौ प्रबन्धा विहितास्तथाऽपीतः परं भवत्पा-दपङ्कत्तसेवां विल्रङ्घ्य न किंचिदिप चिकीर्पुरस्मीति । एतद्विनयोपेतं सुरेश्वर-वचनं निशम्य ज्ञानपदीपध्वस्ताज्ञानान्धकारास्तुरीयाश्रमिश्रेष्ठा भगवन्त आचार्यास्तिमदमूनुः । भो भिक्षो यद्येवं तर्हि किंचित्कर्तु त्वामज्ञापयामि । ममं तैतिरीयशाखा वर्तते । तस्या अन्तगतो भाष्यलक्षणो मम निबन्धोऽप्यस्ति । तस्मान्मत्कृते तस्य वार्तिकं त्वया कियताम् । त्वमपि काण्वशाखाध्याय्यसि । तस्याचनत्वस्ति वर्तते । तस्यापि वार्तिकं त्वया विधेयमिति । तथा च माधवीये शंकरविजये—

सत्यं यदान्य विनिधिनमम याज्ञिषीया शाखा तदन्तगतभाष्यानिबन्धं इष्टः । तद्वार्तिकं मम कृते भवता मणेयं सच्चेष्टितं परिहतैकफलं मिसद्धम् ॥ १ ॥ तद्वन्तदीया खलु काण्वशाखा ममापि तत्रास्ति तदन्तभाष्यम् । तद्वार्तिकं चापि विधेयमिष्टं परोपकाराय सतां प्रवृत्तिः ॥ २ ॥

एवं गुरुभिराज्ञप्तः सुरेश्वराख्यो मस्करीन्द्रो वार्तिकद्वयं चकार । अनेनैव विद्वद्वर्येण न्यायसागरेण सुरेश्वराचार्येण गुर्वाज्ञानुरोधेन नैष्कर्म्यसिद्धचाख्यो द्वेतमतिनवर्दणक्ष्यो ग्रन्थः कृतः । अन्येऽपि केचिन्यायपतिपादका ग्रन्था अनेन कृता इति भगवद्धिर्माष्यकारैः सह तस्य संवादादेव ज्ञायते । काणवशाखीय-वृहदारण्यकवार्तिकमचिरेणेव प्रकाशं गमिष्यति । इदं तैत्तिरीयवार्तिक-मविद्यामूळनाशकं ब्रह्मज्ञानप्रकाशकं विद्वज्जनभेगास्पदं भूयादित्येव प्रार्थना

लेले इत्युपाह्वस्य-

वामनसूनोः काशीनाथस्य

#### तैत्तिरीयोपनिपद्राप्यवार्तिकस्याऽऽदर्शपुस्तकानि येषां मिलितानि तेषां नामानि पुस्तकानां संज्ञाश्च मददर्यन्ते ।

(क.) इतिसंज्ञितम्-तैत्तिरीयवार्तिकं सटीकं बडलीयामिनवासिनां श्रीयुतानां वे. शा. सं. रा. रा. चिदम्बरदीक्षितकुलोत्पन्नानां मार्त-ण्डदीक्षितानाम् । लेखनकालः शके १८०६

(ख.) इतिसंज्ञितम्-तैत्तिरीयवार्तिकं सटीकं वटोदरिनवासिनां श्रीयुतानां पटवर्धनोपाह्वानां रा. रा. कृष्णराव भीमाशंकर इत्येतेषाम्।

(ग.) इविसांज्ञिवम्-तैत्तिरीयवार्तिकं सटीकं करवीरपुरनिवासिनां वे. ज्ञा. सं. रा. रा. द्रविडोपाह्वानां नानाशास्त्रिणाम्।

(घ.) इतिसंज्ञितम्-तैत्तिरीयवार्तिकं सदीकं विचूरपुरिनवासिनां श्रीयुतानां रा. रा. रावसाहेब अण्णासाहेब इत्येतेषाम्। छेखनकालः शके १६९०

( ङ. ) इविसंजितम् –तैत्तिरीयवार्तिकं सटीकं पुण्यपत्तर्नानवासिनां श्रीयुतानां स्वाजगीवासे इत्युपाह्वानां तात्यासाहेव इत्येतेषाम् ।

(च.) इतिसंज्ञिता—तैत्तिरीयवार्तिकटीका विचूरपुरिनवासिनां श्रीयुतानां रा. रा. रावसाहेब अण्णासाहेब इत्येतेषाम् । छेखनकालः शके १६३३

| 136  | छ-मायक्र <u>ाः</u> | अशुद्धम् ।                            | शुद्धम् ।      | 1.58<br>18.18<br>1.58 | VIE FEDERIT | अशुद्धम्             | । शुद्ध्या                |
|------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| O    | , D-               | <b>हे</b> शस्ये                       | देश्यस्यै      | · ·                   | 1           | र्रं त्याद्यमृत      | SILEISIES                 |
| 44   | १७                 | शिरस्तै                               | शिरसस्ते       | 12                    | 2 2 3       | मेधाकास्य            | त्यादावमृत                |
|      |                    | ानरति                                 | निरति          | 2                     | 3 20        | र दीतीया             | मेधाकामस्य                |
| ,,   | 200                | कीर्तिमन्वं                           | कीतिमत्त्वं    | 28                    |             | भहत्वा               | द्वितीया                  |
| ્રંફ | 28                 | हि शब्दे                              | हिशब्दे        |                       | 20          |                      | महत्त्वा                  |
| 4.   | २६                 | साध्यत्वे                             | साध्यत्वेन     | 9.                    | 88          |                      | "                         |
| ်ပွ  | 6                  | यथा भूतार्थ                           | यथाभृतार्थ     | 20                    | 1           | 1.                   | 12                        |
| 4    | 23                 | व्यंजक त्वे                           | व्यञ्जकत्वे    |                       |             | फलवत्वा              | फलवत्त्वा                 |
|      |                    | कत्वं हुष                             | कत्वं तहूष     | 30                    | 126         | पाङ्कथ               | पाङ्कं च                  |
|      |                    | गजावि '                               | गोजावि         | 1 20                  | 130         | यान्याहे             | तामध्यमस्ती               |
| 99   | 8 :                | वात्मा क्रिय                          |                |                       |             | समुचर्यो :           | समुचयो                    |
| ,, : | ( 8 a              | ष्टक                                  | इष्टानिष्टफ    | 00                    | 164         | ता फडोति             |                           |
| "    | € ē                | त्र ।<br>हो यस्माद                    |                |                       | 11.00       | अतिर्मित्त           |                           |
|      | 3 7                | गणवरोधः<br>गणवरोधः                    | कोपः स्याद     |                       |             | द्वारेण              | रेण                       |
| 99 5 | 6 3                | गयापरावः<br>गयामीतिः                  | प्रमाणविरोधः   |                       | P 7 1 4 1   | त्यतोज्ञाना          | त्यतो ज्ञाना              |
|      |                    | त्यानातः<br>हर्मसाधनम्                | राया मीतिः     | 86                    |             | परमार्थिकं           | पारमार्थिकं               |
|      |                    |                                       | कर्म साधनम्    | 1                     | 1           | त्यर्थं सू           | ेह्रयर्थं सू <sup>°</sup> |
|      | Com I at           | यत्वं वारयति                          | * *            | 1                     | 1           | व्याष्ट्रतिसद्धे     |                           |
|      |                    | वफला                                  | स्वफला-        | 68                    | - 1         | लक्ष्यस्य            | <b>उक्षणस्य</b>           |
|      |                    | ाति यत्कृतकं                          |                | 27                    |             | दन्यतस्य             | दन्यत्तस्य                |
| 200  |                    | यातचा                                 | स्यात्तचा      |                       |             | वहस्तु               | वद्गस्तु                  |
| "    | 0 10               | नत्ययो                                | नित्यत्वयो     | ५५                    | 30          | वाक्य स्यक्ष-        | वाक्यस्य क्ष-             |
| १२   | \$ 18              |                                       | हि तासु        |                       |             | णिका                 | णिका                      |
|      |                    | of the definition is the first of the | धीनत्व         | 90                    | 6           | पह शब्दो             | सह ब्रह्मशब्दी            |
|      |                    | ~ .                                   | त्मकत्वात्त्वा | 96:                   | २२          | <b>मि</b> त्याह      | <b>मित्याह</b>            |
|      |                    |                                       | ध्यारिमको      | 8 8 8                 | 3           | ज्ञानव <i>त्त्</i> व | ज्ञानस्व                  |
|      |                    |                                       | दर्शयन्वर्णः   | द्र                   | ,,          | <b>न्द्रानं</b>      | तज्ज्ञानं                 |
| १६२  | ५ म                | हत्वं ।                               | महत्त्वं ।     | ६३।                   | ५ इ         | त्रह्मज्ञाना         | त्रह्मं ज्ञाना            |

"त्यस्य निवार्यतामित्याशङ्कवाऽऽह। न चेति । न तावस्यमाणजन्या विद्या मोक्षरयानित्यस्य वार्यति ।

|                   | पङ्गत्यद्भाः    | अशुद्रम् ।                                  | शुद्रम्।             | 1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%182<br>1.1%18 | प इन्द्रेश | अशुद्धम् ।                       | शुद्धम् ।          |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| ६४                | 1               | धर्मवृत्वा                                  | धर्मवृत्त्वा         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1        | विक्षितृत्वे                     | विवक्षितत्वे       |
| ६७                | ž               | शब्दे न                                     | शब्देन               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | यत्कार्यं-                       | यत्कार्य           |
|                   |                 | तस्मादिति                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | व्यांवहारिक                      | व्यावहारिक         |
|                   | The second of   | मत्याऽऽह                                    | <b>म</b> त्याह       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | सातियश                           | सातिश्य            |
|                   |                 | तिमि%%व                                     | तिमिरादिव            | 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | साधुत्व                          | साधुत्वं           |
| The second second | 100 300         | तयीर्जन्य                                   | तयोर्जन्य            | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | श्यवत्वा                         | श्यवच्वा           |
|                   |                 | <b>त्मसूत्र</b>                             | त्मकसूत्र            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | भर्वतात्या                       | भवतीरैया           |
|                   |                 | स्वेमसि                                     | स्वयसि               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | तद्पेष                           | तदप्येष            |
|                   |                 | देवाविद्या                                  | देवाविद्या           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1        | हते एव                           | दत एव              |
| 21                | 22              | स्वमसि                                      | स्वैभित              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | भावनयारेन्य                      | भावन्योरन्य        |
| "                 | २९              | ९ (क. ख.)                                   |                      | १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६         | सद्रावोफलब्धे                    |                    |
|                   |                 | स्वप्रसि°                                   | ंदेव सि              | १६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56         | लवन्ते                           | लम्बते             |
| 9)                | ३०              | १० (ग.घ.)                                   | १०(क.ख.)             | १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26         | सिरित्याह                        | सिद्धिरित्याह      |
|                   |                 | °देव सि°                                    |                      | १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १७         | व्यवहाभूमौ                       | व्यवहारभूमौ        |
| 60                | 8               | बुद्धचेशै                                   | बुद्धचंशे            | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38         | <sup>°</sup> हयस्य सू            | ° व्यस्य रह        |
| ,,                | २०              | स्पर्शेने                                   | स्पर्शने             | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23         | <sup>°</sup> खवत्वा <sup>°</sup> | °लवस्वा°           |
| ९३                | 1.7 - 4         | व्यपदेशिस                                   | व्यपदेशसि-           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०         | दर्थाव्यतिरेके                   | दर्थाद्यतिरेक      |
| 99                |                 | अञ्च                                        | अन-                  | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६         | संष्टा                           | संख्या             |
|                   |                 |                                             | सर्वे इति            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २९         | °द्गस्य त्र°                     | °द्रम्पन्न°        |
| १०३               |                 | State of the last of the last               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | ज्ञानादरेपि                      | ज्ञानादेरपि        |
| 100               | Tell street was | <b>मह</b> त्त्वा                            | महत्त्वा             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | स्वयंप्रकाशं                     | स्वयंपकाशत्वं      |
|                   |                 |                                             | ६ (ग. घ.)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  | वाक्यार्थ          |
| १०४               | ११:             | त्तत्कतृत्वा                                | त्तत्कर्तृत्वा       | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28         | °र्थ ब्रह्म                      | <b>°</b> र्थब्रह्म |
| 804               | 22              | -<br>महत्व                                  | -महत्त्व<br>-महत्त्व |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | र्वस्तुनोभेदो                    | र्वस्तुनो भेदो     |
| 100               | A               | परमात्मनः                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | वाऽडत्मना                        | वात्मनो            |
|                   |                 | श्रुतिते                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | °वाक्योर्विघ्य°                  |                    |
|                   |                 | पातद्वेतो                                   | पांच देतो ।<br>      | १८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>૨</b> ૨ | °क्यार्थम°                       | °क्यार्थाप         |
|                   |                 |                                             | सत्त्वाच को          | १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G          | उप्तत्त्वादि                     | उत्पत्त्यादि       |
|                   |                 |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | व्याचष्टे                        | व्याचष्टे          |
|                   |                 | पत्यनने । । । । । । । । । । । । । । । । । । |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | ४ ( य. ख. )                      |                    |

# सुरेश्वराचार्यकृतं तैत्तिरीयोपनिषद्राष्यवार्तिकन् ।

आनन्दगिरिकृतटीकासंविकतम्।

सत्यं ज्ञानमनन्तमेकंममळं ध्वस्तान्धकारं परं निहैतं हृदि पद्ममध्यनिल्यं निःशेषधीसाक्षि-णम् । वेदान्तोपनिविष्टबोधविषयं प्रयक्तया योगिनां अत्तया तं प्रणिपत्य वेद्शिरसो व-क्ष्यामिं सहार्तिकम् ॥ १ ॥

कृष्णाय सिचदानन्दतनवे परमात्मने । नमो विधीयते त्रेधा गुरवे च तदात्मने ॥१॥ श्रद्धाभक्ती पुरस्कृत्य संपदायानुसारतः । व्याख्यास्येऽहं यथाशक्ति तैत्तिरीयकवार्तिकम् ॥२॥

तैत्तिरीयकशाखोपनिषद्स्तद्राष्यस्य च वार्तिकमुक्तानुक्तद्वरुक्तिचिन्तात्मकं चिकीर्षुराचार्यश्चिकीर्षितस्य वार्तिकस्याविष्ठपरिसमाप्तिमचयगमनाभ्यां शिष्टा-चारपरिपालनायं च शास्त्रीयवस्तुतक्त्वानुस्मरणपूर्वकं तन्नमस्कारक्षपं मङ्ग-लाचरणं मुँखतः संपादयन्नर्थादपेक्षितमनुबन्धजातं च सचयन्नदेशस्यैकदेशं मित्रानीते । सत्यमित्यादिना । तं मक्कतं परमात्मानं प्रत्यश्चं भिक्तश्चाम्यां प्रकर्षेण त्रिधा नत्वा वेदशिरस्तै तिरीयकोपनिषदः सदबाधितन्यायसंदृष्यं दु-रुक्तादिचिन्तात्मकं वार्तिकं वक्ष्यामीति संबन्धः । उपनिषदः स्पष्टार्थत्या व-स्तुतो दुरुक्तत्वश्चान्त्या तेचिन्तासिद्धिरनुक्तं तु गुणोपसंहार-न्यायेन तत्र चिन्तियतुं शक्यते । उक्तचिन्ता तु सुकरैव मणतिविषयत्वेन मक्तस्य परमात्मनस्तत्पदार्थस्याद्यतिरोधित्वेनावितथत्वं सन्मात्रत्वं सर्वकल्प-नाधिष्ठानत्वग्रुपन्यस्यति । सत्यमिति । तस्यैव जाड्यविरोधित्वेन चिन्मात्रत्वं स्वयंप्रकाशत्वं दर्शयति । ज्ञानमिति । तस्यैव काल्यवे देशतश्चापरिच्छिन्नत्वेन सर्वगतत्वं नित्यत्वं च कथयति । अनन्तमिति । वस्तुतश्च परिच्छेदपरिहाराय

१(ख. इन्.) कमकलं (°ग.घ.) कसकलं । २ (क.) भि तद्वा । ३ (ग. घ.) य शा । ४ (क.) मुख्यतः । ५ (ग. घ.) किन्ना । ६ (ग. घ.) तिसद्धि ।

सजातीयविज्ञातीयभेदराहित्यमुदाहरति । एकमिति । एतस्यैव कार्यकारणसंस्पर्शग्रन्यत्वेन परमोत्क्रष्टत्वमाचष्टे । घ्वस्तेति । समारोपितसकलविशेषविकलत्वमाह । निर्द्वेतमिति । तत्पदलक्ष्यमर्थमित्थमुपक्षिप्य त्वंपदार्थं निर्दिशति ।
हृदीति । हृदि पद्मो हृत्यद्मः प्रथमार्थे सप्तमीप्रयोगादलुक्समासाद्वा तस्य मध्यमेव निल्यो यस्य तं बुद्धिस्थमात्मानमित्यर्थः । समष्टिबुद्धिविशिष्टं त्वंपदवाच्यमर्थमुक्त्वा तस्यैव लक्ष्यमर्थमाह । निःशेषेति । उक्तपदार्थद्वयविषयाणां पदानां मिथः सामानाधिकरण्येन सिद्धं पदार्थेक्यं वाक्यार्थमूतं शास्त्रीयं विषयं
विवक्षकाह । वेदान्तेति । योगिनो ज्ञानिष्ठाः संन्यासिनस्तेषां पत्यग्मावेन
वेदान्तेषु तत्त्वमस्यादिवाक्येषु व्यवस्थितों यो बोधो ब्रह्माहमस्भीत्येवमात्मकस्तस्य विषयं परमात्मानं प्रत्यश्चं प्रणिपत्य वार्तिकं वक्ष्याभीति योजना । अत्र
चैक्ये विषये स्विते विषयविषयिभावः संबन्धो ध्वनितः । ध्वस्तान्धकारमित्यादिना सर्वानर्थनिवृत्तिपरमानन्दमाप्तिक्षपे फले दर्शिते तत्कामोऽधिकारी
सिध्यतीति द्रष्टव्यम् ॥ १ ॥

यस्यदं सकलामलेन्दुिकरणप्रख्यैर्यशोरिमिभि-व्यप्तिं यश्च कृपालुतापरवशश्चेक हितं दुःखि-नाम् । यहाणीकुिलशावरुगणमतयः पेतुर्दिश-स्तार्किका भक्त्या पूज्यतमं प्रणम्य तमहं त-द्राष्यनीतौ यते ॥ २ ॥

यस्य देवे परा भिक्तपंधा देवे तथा गुरावितिश्वतेर्देवताभिक्किरिव गुरुभिक्तिरिष विद्यायामन्तरङ्गसाधनिमत्यङ्गीकृत्य विशिष्टगुणसंकीर्तनपूर्वकं गुरुविषयं
प्रणामं प्रकुर्वेत्रविशिष्टमुद्देश्यभागमिर्दिधाति । यस्येत्यादिना । तं भगवन्तं भाष्यकारं विशिष्टगुणविशिष्टं पूज्यतममस्यदाराध्यतमं भक्त्या श्रद्धया च प्रकर्षेण नत्वा तेनैव गुरुणा कृतस्य तैत्तिरीयकभाष्यस्य नीतिर्नयनं विभजनं तत्राहं यते यत्नं करोमि । दुरुक्त्यादिनिक्षपणक्षपं वार्तिकं संपादयामीति संबन्धः ।
उक्तानुक्तचिन्ता तावदिह सुघटैव दुरुक्तिचन्ताऽप्यापाततो घटते तत्राऽऽचार्यस्य
निरितशयकीर्तिमत्वं गुणमनुकीर्तयति । यस्येति । अशेषमि खिल्वदं विश्वं
पस्य भगवतो भाष्यकारस्य यशोक्षपे रिश्मिभव्याप्तमुपछभ्यते तानेव यशोररभीनशेषस्रोकानन्दियनुत्वेन विशिनष्टि । सकस्रेति । सकस्रस्य संपूर्णस्यामस्र-

१ (ग. घ. ङ. च.) एकेति । २ (ग.) "षयमाह"। ३ (ग. घ. ङ. च.) "तो बो"। ४ (ग. ध. ङ. च.) "भिवदाते ।

स्य मेघनीहारादिमलसंस्पर्शविकलस्येन्दोश्चन्द्रमसो ये किरणा रदमयस्तत्प्ररूपेस्त सुल्येरिति यावत् । तस्यैव भाष्यकृतो दुःखितानां संसारिणां दुःखमुपलम्य कृपालुतया परवशस्याऽऽत्मतत्त्वज्ञानादन्यत्र तदुद्धरणमपद्यतस्तेषां हितं
दुःखनिवृत्तिसाधनं पति पणेष्ट्रत्वे न्याद्यध्यात्मग्रन्थपणयनद्वारेण प्रसिद्धमित्याह । यश्चेति । सम्यग्दर्शनमार्गप्रतिरोधकत्वेन प्रवृत्तानां वैशेषिकवैनाशिकादीनां तार्किकाणां भाष्यकारवचनसामथ्यादेव निवृत्तिरिति गुणान्तरमाह ।
यद्वाणीति । यस्य वाणी यद्वाणी सेव कुलिशं वस्रं तेनावरुग्णा भग्ना प्रतियेषां ते तार्किका दिशः पेतुर्नष्टा इत्यर्थः। तमेवंविधं भाष्यकारं भक्त्या प्रणम्य
तदीयभाष्यनीतौ यतेऽहमिति योजना ॥ २ ॥

# तैत्तिरीयकसारस्य मयाऽऽचार्यप्रसादतः । विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते ॥ ३ ॥

एवं परापरगुरुनमस्कारव्याजेन तैतिरीयोपनिषदस्तद्वाव्यस्य च वार्तिकं करोमीति श्लोकाभ्यामुक्तं तदेवं च स्वकीयग्रन्थस्य संगदायपूर्वकत्वं दर्शयन्य-कटयति । तैतिरीयकेति । तैतिरीयकशाखोपनिषदस्तद्वाष्यस्य च भाष्यका-रमसादादेवेयं व्याख्या वार्तिकाख्या संशयविषयीसव्यतिरेकेणाबाधितन्यायव-ती कियते । ननूपनिषदर्थस्य भाष्येण भाष्यार्थस्य च तदक्षरैरेव प्रतिपत्तं श-क्यत्वात्किमनया व्याख्ययेत्याशङ्कच विशेषेण ये स्पष्टमर्थं रोचैयन्ते तेषा-मियं व्याख्योपयुक्तेत्याह । विस्पष्टेति । हि शब्देनास्या व्याख्याया न्यायसंदृद्ध-त्वेनोपनिषत्तद्वाष्यार्थमकटीकरणसामथ्यं चोत्यते ।। ३ ।।

# दुरितक्षयहेतूनि नियानि ब्राह्मणे ययुः । काम्यानि चेह कर्माणि दृष्टादृष्टफलानि तु ॥ ४॥

ननु विधिकाण्डेनैवोपनिषदो गतार्थत्वात्तत्प्रयोजनस्य कर्मवशादेव संभवाद-विशिष्टार्थाभावादुपनिषदस्तद्राष्यस्य च प्रथम्व्याख्यारम्भो वृथेत्याशङ्कच नित्या-नित्यादिभाष्यमाश्रित्य कर्मकाण्डार्थमनुवद्ति । दुरितेति । संचितस्य दुरि-तस्य क्षयः साध्यत्वे हेतुरनुष्ठापको येषां नित्यनैषित्तिकक्षेणां तानि ब्रा-द्यागशब्दिते विधायके काण्डे पूर्वेस्मिन् ग्रन्थे सिद्धानिन हि तानि निःश्रेयः-भयोजनानि धर्मेण पापमपनुदतीति श्रुतेरुपार्जितदुरितनिवर्हणार्थत्वावगमा-त्तथा च अथातो धर्मजिज्ञासेति स्त्रकृता धर्मग्रहणेन सिद्धवस्तुविचारस्य पर्यु-दस्तत्वान्नोपनिषदो विधिकाण्डेन गतार्थतेत्यर्थः। न केवलं जीवतोऽवर्यं कर्त-

१ (ग. घ.) °वं स्व°। २ (ग. घ.) °चन्ते ।

व्यानि पूर्वकाण्डेऽपि गतार्थानि किंतु कामनानिबन्धनान्यपि चित्राकारीर्या-दीनि दृष्टफलान्यदृष्टफलानि च दर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादीनि तत्रैव सिद्धानि न च तान्यपि मोक्षार्थानि स्वर्गकामः पश्चकाम इतिवन्मोक्षकामः सन्निदं कर्म कुर्यादित्यश्रवणादतः संसारफलमेव कर्मत्यभिमेत्याह । काम्यानिचेति ॥ ४ ॥

# विद्या प्रस्तूयतेऽथोर्ध्व यथा मूतार्थबोधिनी । कमीपादानहेतूंस्तान्सैवोच्छेत्तुमछं यतः ॥ ५ ॥

कर्मकाण्डार्थमुक्त्वा तत्राविचारितमुपनिषदर्थं वदन्पूर्वोत्तरकाण्डयोः संगति-मिदानीमित्यादिभाष्येण दर्शयति । विचेति । ऐहिंकैर्जन्मान्तरीयेवां पुण्यक-मीभरन्तःकरणशुद्ध्यनन्तरं तत्परिपाकतो विवेकवैराग्यसिद्धेक्षध्वं मुमुक्षुत्वे सत्य-पेक्षितमोक्षसिद्धचर्थमुपनिषच्छव्दिता विद्या मारम्यते। सा च पथाभृतस्य ब्रह्मा-स्मैकत्वस्य मकटीभावहेतुरतो हेतुहेतुमळ्ळक्षणः संबन्धो द्वयोरिप काण्डयोरित्य-र्थः। ननु कर्मणां पुरुषार्थहेतुत्वमसिद्धेर्मुमुं मत्यिप विशिष्टं कर्मेवोच्यतां किमिति विद्या मस्तूयते तत्राह । कर्मिति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कर्मानुष्ठाने कामादयो है-तवस्तानुच्छेत्तुं विद्येव शक्नोति । तत्कारणाविद्यानिराकरणहेतुत्वादतो विद्येव मुमुक्तं प्रत्यारब्धं योग्येत्यर्थः ॥ ५ ॥

# स यथाकाम इत्येवं योऽकामश्चेति साद्रम् । कामाकामैकहेतू नो बन्धमोक्षौ श्रुतिर्जगौ ॥ ६ ॥

कामादीनां बन्धकारणकर्मप्रवृत्तिहेतुत्वं विवक्षित्वा कामादिनिवृत्त्या मोक्षो भवतीत्यर्थादुक्तम्। तत्र कामादिना बन्धे तित्रवृत्त्या मोक्षे च प्रमाणमाह।सप-धेति।। ६।।

#### अपविद्वद्वये तत्त्वे सर्वदैवात्मरूपके । विपूर्ययोऽनभिज्ञानात्ततः कामैः क्रियास्ततः॥ ७॥

कामादेरिप कार्यत्वेन कारणापेक्षायां तत्कारणपदर्शनपूर्वकं तस्य पवर्तकत्वे-न बन्धहेतुत्वं प्रकटयति। अपविद्धेति। प्रत्यगात्मनोऽपरिज्ञानं मिथ्याज्ञानंकारणं तस्मात्कामादेस्ततश्च शुभाशुभव्यामिश्रपत्वत्तिद्वारा सुखदुःखप्राप्तिरित्यर्थः॥ ७॥

> यद्ज्ञानात्प्रदृत्तिर्या तज्ज्ञानात्सा कुतो अवेत् । तस्मात्सर्वप्रदृत्तीनामलं विद्योपशान्तये ॥ ८॥

.१ (च.) °निवार । २ (ङ.) भाः । ३ (च.) °नकर ।

मतीचः स्वात्मन्यज्ञानान्मिथ्याज्ञानं तद्धेतुकामादिवशात्मवृत्तिरित्युक्तमयुक्तम्। विदुषोऽपि प्रवृत्तिदर्शनादित्याशङ्कचाह । यदज्ञानादिति । ज्ञानादूर्ध्वं बाधितानुवृत्तिच्यतिरेकेण ज्ञानहेतुकपवृत्तेरसंभवे फल्लितमाह । तस्मादिति ॥ ८ ॥

# मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः । नित्यनैमित्तिके कुर्योत्प्रत्यवायजिंहासया ॥ ९ ॥

ज्ञाना-मुक्तिरित्युक्ते सत्यैकभविकन्यायेन भीमांसकस्य शङ्कां काम्यमतिषि-द्धयोरित्यादिभाष्योक्तामुद्रावयति । मोक्षार्थीति ॥ ९ ॥

#### इति मीमांसकंमन्यैः कर्मोक्तं मोक्षसाधनम् । प्रत्याख्यायाऽऽत्मविज्ञानं तत्र न्यायेन निर्णयः ॥१०॥

#### नैतदेवं अवेत्र्याय्यं विरुद्धफलदायिनाम् । संभवात्कर्मणां पुंसो भूयसां शास्त्रदर्शनात् ॥११॥

तदेव न कर्मानेकत्वादित्यादिभाष्यावष्टम्भेन स्पष्टयति। नैतदिति। यद्यपि मुमुक्षु-वंतमाने देहे काम्यं निविद्धं वा बुद्धिपूर्वं नारभते तथापि संचितस्यानेकस्य कर्मणः संभवादागामिनि देंहे हेत्वभावस्यासिद्धिरित्यर्थः। साधारणेन प्रायणेनाभिव्यक्ता-नि सर्वाण्येव कर्माणि संभूयेकं शरीरं कुर्वन्ति। तत्र सर्वकर्मणामुपभागेन क्षीणत्वा-न्नास्ति संचितं कर्मेत्येतिन्नराकर्तुं विरुद्धफलदायिनामित्युक्तम्। स्वर्गनरकफ्-लानां ज्योतिष्टोमन्नसहत्यादीनामेकस्मिन्देहे भोगासंभवात्यमाणासंभवात्यायणस्य सर्वकर्माभिव्यंजकत्वे च मानाभावाद्धलवता प्रतिबद्धस्य दुर्वलस्यावस्थानं सिध्य-तीत्यर्थः। प्रायणाभिव्यक्तेन बलवता कर्मणा प्रथममारम्भेकेण प्रतिबद्धं दुर्व-लं कर्मानारम्भकत्वमवशिष्टिमित्यत्र प्रमाणमाहः। शास्त्रदर्शनादिति ॥ ११॥

#### अनारब्धफळानीह सन्ति कर्माणि कोटिशः। तद्य इहेतिवचसो गम्यतां कर्मणां स्थितिः॥१२॥

१ (ग. घ.) 'जिघांस' २ (ग. घ. च.) 'कक'। ३ (घ.) देहहेत्व'। ४ (ङ.) 'वात्मा । ६ (ग. घ.) 'तिषिद्ध'। ७ (च.) 'म्मकरणेन निब'।

कर्मानुवादपूर्वकं शास्त्रमेव प्रकटयति । अनारच्येति । इहेति कर्नुरुक्तिः । त-द्य इह रमणीयचरणा इत्यादिवाक्यं स्वर्गादवरोहतां सुकृतदुष्कृताभ्यां मनुष्या-दिलोके देहग्रहणं दर्शयति । ततो नस्वर्गपददेहारम्भकत्वेन सर्वं कर्म श्लीणमि-त्यर्थः ॥ १२ ॥

#### न चैकदेंहे भोगोऽस्ति ब्रह्महत्याश्वमेघयोः। विरुद्धफलहेतुत्वान्मूढसात्त्विकदेहयोः॥१३॥

ननु ब्रह्महत्याश्वमेधयोः सुखहुःखफल्वात्तयोश्चैकस्मिन्नेव देहे भोगसं-भवाद्विरुद्धफल्टवायित्वं कथं कर्मणामुच्यते तत्राह । नचेति । विरुद्धे देहे सुख-हुःखफल्रहेतुत्वमश्वमेधब्रह्महत्ययोरित्यभ्युपगमात्तयोः सुखहुःखमात्रफल्टताभा-वाद्विरुद्धफल्टवायिनामित्यविरुद्धं विशेषणमित्यर्थः ॥ १३ ॥

### सप्तजन्मानुगं कार्यमेकस्यापीह कर्मणः । श्रूयते धर्मशास्त्रेषु किमुतानेककर्मणाम् ॥१८॥

यत्तु कर्माशयस्यैकभविकत्वं दूषयति । सप्तजनमेति । अवयुत्यंवादेन सप्तेत्युक्तमधिकजन्मग्रहणश्रवणात् । श्वस्नकरखरोष्ट्राणां गजाविष्टुगपक्षिणाम् । चाण्डाछपुल्कसानां च बह्यहा योनिष्टुच्छतीत्यादिस्मरणादेकमेव कर्मानेकं जन्मारभते।
किम्रु नानाविधं कर्म नानाविधदेहारम्भकमिति वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १४ ॥

#### अनारब्धेष्टकार्याणां नित्यं चेव्ध्वस्तये मतम् । नैवं स्वात्मा क्रियाहेतुं यतोऽनर्थं निहन्ति तत् ॥१५॥

अनारव्धफलं अभमअभं वा सर्वमिह कृतं नित्यं कर्म निवर्तयति । अतो ज्ञा-नामावेऽपि मुमुक्षोर्वर्तमानदेहपाते मोक्षो भवतीति शङ्कते । अनारव्धेति । इष्टफ-लानामित्यादिभाष्यादिष्टग्रहणमुपलक्षणार्थं नित्याकरणहेनुकानर्थनिवृत्तिरेव नि-त्यानुष्टानफलमिति मीमांसकैरिष्टत्वाच नित्यानुष्टानादनारव्धअभाअभनिवृत्तिरि-ति नाकरणे मत्यवायश्रवणादित्यादिभाष्येणपरिवृत्ति । नैविमिति ॥ १५॥

# पापस्य कर्मणः कार्य प्रत्यवायगिरोच्यते। नित्यैर्विरोधात्तद्धानिर्न त्विष्टफळदायिनः॥ १६॥

किंच पापस्य कर्मणोऽनारब्धफलस्य नित्यानुष्ठानात्रिवृत्तावि पुण्यस्य

१ (ग. घ.) °देहभो°। २ (क. ख.) °त्यनुवा°।

कर्मणो न ततो निवृत्तिरविरोधादिति वदन्यदिनामेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे । पापस्येति॥१६॥

#### कामश्व कर्मणो हेतुस्तस्योच्छित्तेर्न संभवः । प्रत्यग्बोधमृते यस्मादसम्यगिद्मुच्यते ॥१७॥

यत्तु काम्यानि कर्माणि वर्जयेन्युमुक्षुरिति तदिदानीं न च कर्महेतूनामि-त्यादिभाष्येण दूषपति।कामश्रेति। यस्मात्कामस्य कर्महेतोरज्ञानकार्यत्वात्तस्व-ज्ञानमन्तरेण निवृत्तेरसंभवस्तस्माद्यथावार्णतचरितस्य ज्ञानमन्तरेण मुक्तिरि-त्ययुक्तमतो ज्ञानादेव मोक्षो न कर्मणेत्यर्थः॥ १७॥

#### यद्वचनात्मफलं तस्मै कर्म सर्व विधीयते । आप्तत्वादात्मनः कर्म नैव स्यादाप्तये ततः ॥१८॥

किंच मोक्षस्य कमीसाध्यत्वे न तावद्वत्पाद्यत्वं नित्यत्वानापि संस्कार्यत्वं निर्मुणत्वानिद्वेषित्वाच न च विकार्यत्वं कूटस्थत्वादाप्यत्वमपि नोपपद्यते त-स्मादात्मत्वेन नित्याप्तत्वादतो मोक्षे कर्म निर्धक्मित्याह । यद्वीति । आत्म-व्यतिरिक्तं फर्डं स्वर्गपशुपुत्रादि ॥ १८ ॥

#### नित्यानां चाक्रियाऽभावः प्रत्यवायस्ततः कुतः । न द्यभावाद्रवेद्रावो मानं यस्मान्न विद्यते ॥१९॥

यदुक्तमकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहाराथीनि नित्यानि कर्माणीति तत्र नि-त्यानां चेत्यादिभाष्येणोत्तरमाह । नित्यानां चेति । आगामिदुःखं प्रत्यवायस्तस्य भावक्रपस्य नाभावो निमित्तं निषिद्धाचरणनिमित्तत्वादुःखस्येत्यर्थः । अभावा-द्वावोत्पत्त्यसंभवं मानाभावेन साधयति । नहीति ॥ १९ ॥

#### पूर्वोपचितकर्मभ्यस्तस्मात्कर्तारमेति या । प्रत्यवायिकया तंस्या छक्षणार्थः शता अवेत् ॥२०॥

अकुर्विन्विहतं कर्म निन्दितं च समाचरन्। प्रसर्ज्ञश्चेन्द्रियार्थेषु नरः पतनमृ-च्छतीतिशतृपत्ययादकरणस्यापि प्रत्यवायनिमित्तत्वं प्रमितमित्याशङ्कत्राहः। पूर्वेति । तस्मादित्यसतः सदुत्पत्त्यसंभवादित्यर्थः॥ २०॥

१ (ग. घ. ङ) भेहेतुर्नस्त । २ (ग. घ.) थे स्वतः । ३ (ग. घ.) भाष्योत्त े . ४ (क.) तस्माञ्ज्ञ ।

#### नियांनामिकया यस्माछक्षयित्वैवं सत्वरा । प्रयवायिकयां तस्माछक्षणार्थे शता अवेत ॥ २१ ॥

उक्तमेवार्थमतः पूर्वोपचितेत्यादिभाष्यावष्टम्भेन स्पष्टयति । नित्यांनामिति । यदि यथावित्रत्यनेमित्तिकानुष्टानं स्यात्तदा संचितदुरितक्षयोऽपि भवेत्र चायं विहितमकाषींत्ततः प्रत्यवायी भविष्यतीति शिष्टेक्ष्येते तेन शतुप्रत्ययस्या-न्यथापि सिद्धत्वात्र तद्धलादकरणस्य प्रत्यवायहेतुत्वसिद्धिरित्यर्थः ॥ २१ ॥

#### सर्वप्रमाणको यस्मादभावाद्भावसंभवे । तस्मादयत्नतः स्थानमात्मनीत्यतिपेळवम् ॥२२॥

ननु लक्षणहेत्वोः क्रियाया इति शतृ्यत्ययस्योभयत्र विधाने सति किमिनित हेतुत्वमेव न यहाते तत्रान्यथेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे सर्वेति । सर्वस्य भावद्धप्रस्य कार्यस्य भावद्धप्रकार्यस्य भावद्धप्रकार्यस्य भावद्धप्रकार्यस्य भावद्धप्रकार्यस्य भावद्धप्रकार्यस्य भावद्धप्रकार्यस्य भावद्धप्रकार्यस्य भावद्धप्रकार्यस्य भावद्यप्रकार्यस्य भावद्यप्रकार्यस्य मायद्यस्य न च ते ज्ञातादकरणात्यत्यवायोत्पत्तिः । केवलात्यत्यवायाभावय-सङ्गाचोग्यानुपलव्धिपपि ज्ञातेवाभावप्रमितिहेतुः । प्रतिवन्धकाभावस्य तु कारणत्वमन्योन्याश्रयत्वादप्रामाणिकिमित्यभिष्रतेय यस्मादकरणनिमित्तप्रत्यवायप्रकार्यस्य कर्म किंतु श्रुतिप्रामाण्यात्पिनृलोकादिप्राप्तिफलं तस्मान्ययथोक्तचितस्य मुक्तिरित्युपसंहरित तस्मादिति ॥ २२॥

#### निर्धृताऽतिशयाप्रीतिः कर्महेतुरिति त्वया। यद्भाणि तद्न्याय्यं यथा तद्भिधीयते॥२३॥

स्वर्गकामवाक्ये स्वर्गशब्देन निरितशयभीते भुक्तिरुक्तत्वात्ता देतुत्वेन कर्मविधा-नात्कर्मसाध्येव मुक्तिरिति द्वितीयं पूर्वपक्षं भाष्योक्तमनुभाष्य दूषयति । निर्धृते-ति ॥ २३ ॥

मुक्तेः कौटस्थ्यरूपत्वात्र तस्याः कर्मसाधनम् । स्वर्गोदिवदनित्या स्याद्यदि स्यात्कर्मणः फल्रम्॥२४॥ मोक्षस्य कर्मकार्यत्वानुपपत्ति नहीत्यादिभाष्येण साधयति । मुक्तेरिति ।

१ (ग. घ.) "त्यानां चांकि"।२ (ङ.) "त्वैति स"।३ (ग. घ. ङ. च.) त्यानां चेति।४ (ग. घ.) "क्षेडक"।५ (ग. घ.) "कत्वान च (च.) "कत्वं " मवन्मतेज्ञा") आत्मत्वेन मोक्षस्य कूटस्थिनत्यत्वान्न कर्मसाध्यतेत्युक्त्वा विपक्षे दोषमाह । स्वर्गीदिवदिति ॥ २४ ॥

#### अनित्यफलदायित्वं ज्ञानहीनस्य कर्मणः। कूटस्थफलंदायित्वं विद्येतस्येतिचेन्मतम्॥२५॥

विद्यासिंहतानामित्यादिभाष्येण कर्मसाध्यत्वेऽपि मोक्षस्य नानित्यत्वमिति समुचयवाद्याह । अनित्येति ॥२५॥

# नैवमारभ्यमाणस्य द्यानित्यत्वसमन्वयात् । न च प्राप्तमनित्यत्वं विद्या वारियतुं क्षमा ॥२६॥

विद्यासिहतेनापि कर्मणा मोक्षश्चेदारम्यते तिह यत्कृतकं तदिनत्यभितिन्या-यान्मोक्षानित्यत्वं दुर्निवारिमिति न विरोधादित्यादिना निरस्यित। नैविमिति।सहा-यीभूतविद्यासामध्यदिनित्यत्वं वारयति । अकारकत्वात् । उपासना तु स्वफला नित्यत्वमपि वारियतुमशक्ता कथं कर्मफलानित्यत्वं वारयतीत्यथैः ॥ २६ ॥

### प्रध्वंसाभाववचित्स्यात्कर्मकार्यमपि ध्रुवम् । भावात्मकत्वान्मोक्षस्य नैव मय्युपपद्यते॥२७॥

कर्मकार्यत्वे मोक्षस्यानित्यत्वं यत्कृतकं तदनित्यमितिव्याप्तिदर्शनादित्यत्र व्याप्तिभङ्गं शङ्कते । प्रध्वंसेति । यद्भावक्षपं कार्यं तदनित्यमितिव्याप्तेस्तव मो-क्षस्य निरतिशयपीतेभीवैक्षपत्वादारभ्यत्वे स्यादेवानित्यत्वेमिति दूषपति । भावेति ॥ २७ ॥

#### कार्यं प्रध्वंसतोन्यचत्तद्गित्यं क्रियोत्थितेः। घटादिवत्प्रतिज्ञायां विशिष्टत्वाद्दोषता ॥ २८॥

यद्भावत्वे सित यत्कृतकं तदिनित्यभित्येतदेव साधयति । कार्यमिति । अनि-त्यभिति प्रतिज्ञायां कार्यत्वहेतोर्भावत्वेन विशिष्टत्वात्प्रतिज्ञाहेत्वोर्व्याप्तिभङ्गदोष-वैत्ता नास्तीति फल्टितमाह । प्रतिज्ञायाभिति ॥ २८ ॥

१ (ग. घ.) °ळकारित्वं ।२ (ग. घ.) °ति नावि ।३ (घ. ङ.) भप्युप । अ ४ (ग. घ. च.) °वत्वा ।५ (ङ. च.) °त्वमपीति ।६ (ग. घ.) °वत्वं ना ।

#### प्रध्वंसाच्छकलादि स्यातचानित्यं घटादिवत् । कल्पनामात्रतोऽभावो नैवारभ्यः स कर्मभिः॥२९॥

प्रध्वंसस्य कार्यस्वेऽपि नित्यत्वमभ्युपगम्योक्तं तदेवासिद्धमित्याह । प्रध्वं-सादिति । नाशिक्रयातः शकलादिकार्यं जायते तच्च घटादिवदिनित्यमतो न भवदिभिन्नेतो ध्वंसस्तत्कार्यत्वं वास्तीत्यर्थः । कस्तार्हे भवन्मते प्रध्वंसाभावस्त-ब्राह । कल्पनेति । प्रध्वंसस्यास्मन्मते शशिवषाणविद्धकल्पमात्रत्वाचित्यत्वा-नित्ययोरभावाञ्चासौ व्यभिचारंभूरित्यर्थः ॥ २९ ॥

आविर्भावतिरोगावैर्धिर्मण्यां मृदि सर्वदा । धर्मा घटादयः सर्वे वर्तन्ते न त्वभावगाः ॥ ३०॥

प्रध्वंसस्य शशविषाणकल्पत्वे घटादीनां सदा मृदादिषु विद्यमानत्वात्कपा-लाद्युत्पत्तावनुपल्लिधने सिद्धचेदित्याशङ्कचाह । आविर्भावेति । विद्यमानमपि घटादिकार्यं विरोधिकार्यनिरुद्धत्वान्नोपलभ्यते कदाचिदित्यर्थः ॥ ३० ॥

> नास्त्यभावस्य संबन्धः क्रियया वा गुणेन वा । निरात्मकत्वान्नेवालं संबद्धं केन चित्क्वचित् ॥३१॥

प्रध्वंसाभावस्य गुणो नित्यत्वं प्रागभावस्य चानित्यत्वं नाशिक्रयावस्विम-तरस्य चोत्पत्तिक्रयावस्विमिति परस्य मतं तदिष न युक्तिमित्याह।नास्तीति। तदेव स्फुटपति। निरात्मकत्वादिति॥ ३१॥

तस्मात्स्यात्कल्पनामात्रो व्यवहारप्रसिद्धये । प्रध्वंसादिरभावोऽयं शिलापुत्रादिवन्मृषा ॥ ३२ ॥

मध्वंसादावभावे निरात्मके धर्मधर्मिभावस्य दुर्भणत्वात्करूपनामात्रत्वमेवेत्युप-संहरति । तस्मादिति । चतुर्विधाभावव्यवहारसिद्धचर्थमविद्याकरिपतोऽभावो न वास्तवोऽस्तीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

> तस्माद्विद्यांव्युच्छित्तौ स्याद्वस्थानमात्मि । नचाविद्याप्रहाणं स्याद्वह्मविद्यामृते कचित् ॥३३॥

काम्यमतिषिद्धवर्जनाञ्चपायादात्मन्यवस्थानलक्षणस्य मोक्षस्य दुर्वचनत्वाद-विद्यातत्कार्यनिष्ठचौ तथाविधकैवल्यं ज्ञानादेवेत्युपसंहरति । तस्मादिति ॥३३॥

१ (ग.) °त्कार्यं, वा'। २ (ग. घ.) °षाणादिव'। ३ (क.) °रइत्य'। ४ (ग.घ.) द्वाविव्छि (ङ.) 'द्वाद्युव्छि '। ५ (ग.घ.) 'न्यच्यव'।

### तस्मादिद्याऽऽप्तये ज्ञेया प्रारब्धोपनिषत्परा । सैवाविद्यापनुत्त्यर्था विद्यां चैवात्मगामिनी ॥ ३४ ॥

यतो ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानादेव संसारकारणात्माविद्यानिवृत्तिस्तस्मादात्मज्ञाना-र्थत्वेनोपनिषदारम्भः संभवतीत्यारम्भमुपसंहरति । तस्माद्विद्येति । तामेव विद्यां विशिनष्टि । सैवेति ॥ ३४ ॥

#### विद्यासंशीिकनां यस्माहर्भजन्माद्यशेषतः । उपमृद्नाति विद्येयं तस्मादुपनिषद्भवेद ॥३५॥

ब्रह्मविद्यायामुपनिषच्छव्दमितिद्वरिप विद्याया एव निःश्रेयससाधनत्वे ममा-णिमित्यभिमेत्योपनिषिदं तिविद्येत्यादिभाष्यं व्याचष्टे । विद्येति । सकारणसंसारस्य शिथिङीकरणादत्यन्तविनाशहेतुत्वाद्वा ब्रह्मविद्योपनिषच्छव्दवाच्येत्यर्थः॥३५॥

#### उपेत्य वा निषण्णं तच्छ्रेय आत्यन्तिकं यतः। तस्मादुपनिषज्ज्ञेया यन्थस्तु स्यात्तद्र्थतः ॥३६॥

आत्यन्तिकं श्रेपो बह्य तद्विचानिमित्तमात्मिन निषण्णमात्मानं गमयत्यनयाः वा विचया ब्रह्मविचोपनिषच्छब्दवाच्येत्याह। उपेत्येति । ब्रह्मविचा चेदित्यमुप-निषच्छब्देनोच्यते कथं तर्हि मन्थे तच्छब्दं प्रयुक्षते तत्राह। मन्थित्विति ॥३६॥

#### प्राणवृत्तेस्तथा चाह्नो देवता याभिमानिनी । मित्रः शत्रः सुखं भूयादिति ब्रह्मेह याच्यते ॥३०॥

एवमुपनिषदस्तद्राष्यस्य च व्याख्येयत्वं प्रतिपाद्य प्रतिपदं व्याख्यामार-भते । प्राणवृत्तेरिति । रात्रो मित्र इत्यत्र मित्रराब्देन प्राणवृत्तेरह्नश्चाभिमानी देवतात्मोच्यते स च नोऽस्माकं स्रखकृद्रविति सूत्रात्मकं बह्म मुमुक्षुणा पा-रुपते सप्तम्या वाक्यं यद्वाते ।। २०॥

#### रात्रेरपानवृत्तेश्च वरुणश्चाभिमानभाक्। शत्रो भवतु सर्वत्र चश्चस्थश्चार्यमा रविः॥ ३८॥

शं वरुण इत्यत्रापि वरुणशब्देनापानवृत्ते रात्रेश्वाभिमानभागी देवतात्मा क-थ्यते । स चास्माकं सुखकुद्भविति पूर्ववदेव सूत्रात्मकब्रह्ममार्थनामाभिमेत्याह। रात्रेरिति । एवमुत्तरत्रापि ब्रह्मैव प्रार्थनाविषयमूतिमत्याह । सर्वत्रेति । शको भवत्वर्यमेत्यत्रार्थमा चक्षुरभिमानी रिव्रहादित्य इत्याह । चक्षुस्थश्चेति ॥ ३८ ॥

१ (ग. घ.) ° द्या यैवा । २ (ग. घ.) भित्युपप्रे । ३ (क. च.) ° दि वि । ( ङ. च.) ° कं परं ब्र । ५ ( ङ.) ° ध्यंत इहोति स । ६ (ग. घ.) ° षयीपू ।

# वले तु अगवानिन्द्रो वाचि बुद्धौ बृहस्पतिः। विष्णुश्रीरुकमः शक्नो विस्तीर्णक्रमणो ह्यसौ ॥ ३९ ॥

शंन इन्द्रो वृहस्पतिरित्यत्र वलाभिमानी देवतात्मेन्द्रो वृहस्पतिर्वागभिमानी बुद्धयभिमानी चेत्याह । वल इति । शक्रो विष्णुरित्यत्र विष्णुनीम पादाभिमानी देवतात्मा स चास्माकं सुखक्रदस्तु तदाह । विष्णुश्चेति । तस्योरुक्रमत्वं स्फोरयति । विस्तीर्णेति ॥ ३९ ॥

#### अध्यात्मदेवताः सर्वा मित्राद्याः शं अवन्तु नः । सुखकृत्सु हितासु स्यादिघ्रोपशमनं ध्रुवम् ॥ ४० ॥

व्याख्यातानां वाक्यानां संपिण्डितमर्थमाह।अध्यात्मेति। किमिति यथोक्ता देवताः प्रार्थ्यन्ते ब्रह्म जिज्ञासुभिरित्याशङ्कच तासु हीत्यादिभाष्यार्थमाह। सुखक्रतिस्वति॥ ४०॥

#### श्रवणं धारणं चैवमुपयोगश्च सिध्यति । ज्ञानस्याप्रतिबन्धेन प्रार्थनीयमतो भवेद ॥ ४३ ॥

तास देवतास स्वकृत्स सतीषु वेदान्तश्रवणार्थं सुमुश्लूणामविद्येन गुरुपा-दोपसर्पणं सिध्यति ततश्र वेदान्तानां तात्पर्यावधारणं श्रवणं श्रुतस्याविस्मरणं धारणमुपयोगः शिष्येभ्यो निवेदनम् ॥ ४१ ॥

ब्रह्मविद्योपसर्गाणां शान्यर्थं वायुरूपिणे । ब्रह्मजिज्ञासुना कार्ये नमस्कारोक्तिकर्मणी ॥ ४२ ॥

नमो ब्रह्मण इत्यादिवाक्यस्य तात्पर्यमाह । ब्रह्मविचेति ॥ ४२ ॥

सर्वक्रियाफ्लानां हि ब्रह्माधीनत्त्वहेतुतः । वायवे ब्रह्मणे तस्मै प्रह्वीभावोऽस्तु सर्वदा ॥ ४३ ॥

किमिति वायुक्कपिणे ब्रह्मणे नमस्कारवन्दैनिक्रये क्रियेते अन्यस्मै कस्मै चिद्देवतात्मने विद्योपशमनार्थं ते किं न स्यातामित्याशङ्कच सर्वक्रियाफलाना-मित्यादिभाष्यार्थमाह । सर्वेति । कर्मफलस्य सर्वस्य स्त्रब्रह्माधीनत्वात्तस्यैव नमस्कारवन्दनिक्रये नान्यस्येत्यर्थः ॥ ४३ ॥

६ १ (क.) °स्तीर्णाक्र°। २ (च.) °न्दने कियेते।

पारोक्ष्येण नमस्कृत्य प्रत्यक्षेण नमस्क्रिया। परोक्षसाक्षाद्रपाभ्यां वायुरेवाभिधीयते ॥ ४४ ॥

नमो ब्रह्मण इत्येतावतैव वायुद्धिपणे ब्रह्मणे नमस्कारस्य सिद्धत्वादुत्तरवा-क्यमार्केचित्करमित्याशङ्कचाह । पारोक्ष्येणेति । स ब्रह्मेत्याचक्षत इतिश्रुतेः । ब्रह्मणः सूत्रस्यादौ पारोक्ष्येण नमस्कारः कृतस्तस्येव वायुशब्देन प्रत्यक्षतया निर्देशः । प्राणस्य प्रत्यक्षत्वादतो न पौनरुक्त्यमित्यर्थः । साक्षात्वासाक्षात्वा भ्यां वायुत्रह्मणोर्भेदमाशङ्कचाह । परोक्षेति ॥ ४४ ॥

प्रत्यक्षं ब्रह्म हे वायो त्वमेवासीति संस्तृतिः । त्वामेवातो वदिष्यामि साक्षात्त्वमुपलभ्यसे ॥ ४५॥

त्वमेव पत्यक्षं ब्रह्मासीत्यस्य तात्पर्यमाह । प्रत्यक्षमिति । हे वायो तव स-त्रक्षपेण पारोक्ष्येऽपि प्राणक्षपेणापरोक्षमस्ति चक्षरादि हि क्षपदर्शनाचनुमेय-त्वाद्यवहितं साक्षिवेचं प्राणस्त्वव्यवधानेन साक्षिवेचः सनिहितश्च भोक्तुरिति प्र-त्यक्षो विवक्ष्यते पाणैकृतेनाशनादिना शरीरादेर्बृहणप्रसिद्धेर्बह्यत्वं च तदातिव्य-क्तमतस्त्वमेव मत्यक्षं ब्रह्मासीति वायुदेवतास्तुतिरत्र विवक्षितेत्पर्थः। त्वामेव प्र-त्यक्षं ब्रह्म विद्यामीत्यस्य तात्पर्यमाह। त्वामेवेति। यथा कश्चन राजदर्शनार्थी राज्ञो दौवारिकं कंचिद्वपरुभ्य त्वमेवंराजेति बूते तथा हार्दस्य ब्रह्मणोद्वारपाछं भाणं भतीत्य हार्दं ब्रह्म दिद्दक्षुमुक्षरभिवद्ति त्वामेव मत्यक्षं ब्रह्म विदण्या-भीति यतस्त्वं साक्षिणा साक्षाद्वपरूम्यसे तस्मात्त्वामेवाहं ब्रह्म विद्वामीति ब्रह्मवदनिर्क्षया प्राणदेवताया स्तुतिरेवेत्यर्थः॥ ४५ ॥

यथाशास्त्रं यथाकार्य बुद्धौ सुपरिनिश्चितम् । ऋतं तत्त्वद्धीनत्वाद्वद्विष्यामीति संगतिः ॥ ४६ ॥

ऋतं वदिष्यामीत्यंस्य तात्पर्यार्थमाह । यथाशास्त्रमिति । अग्रिहोत्रादिलक्षणं कार्यं कर्तव्यं कर्मानतिऋम्य तदेव शाखानुरोधेन बुद्धौ सुपरिनिश्चितमनुष्टेयत्वेन निर्धारितमृतमित्युच्यते तच तद्धीनत्वात्तदात्मकत्वांच त्वायेव वदिष्यामीति देवतास्तुतिरेवेत्यर्थः ॥ ४६ ॥

अयोगस्थं तदेवर्तं सत्यमित्यभिधीयते । तदापि त्वद्धीनत्वाद्ददिष्याम्येव सांप्रतम् ॥ ४७ ॥

स्तुत्यन्तरमाह। प्रयोगस्थमिति। ऋतमेवानुष्ठीयमानं सत्यमुच्यते तदपि त्वदा-त्मकत्त्वात्त्वामेव विदिष्यामीति वाक्ययोस्तुत्यर्थयोरपुनरुक्ततेत्यर्थः ॥ ४७॥

१ (ग.घ.) °स्कृत्वा प्र°।२ (ङ.) ° णवृत्तेना ° (च.) ° णकृताश °।३ (ङ.) °व मे रा °। ४ (क. ख.) कियया । ५ (ग.घ.ङ.च. ) त्यस्यार्थ । ६ (ग.घ.च.) त्वास्वामें।

#### विद्यार्थिना स्तुतं सन्मां ब्रह्मावतु गुरुं च मे । विद्याग्रहणवकृत्वशाकिभ्यां नौ सदाऽवतु ॥ ४८॥

तन्मामवित्वत्यादिवाक्यस्यार्थमाह । विद्यार्थिनेति । उक्तमकारेण मया स्तुतं सद्ग्रह्ममा माऽऽचार्यं चावतु रक्षत्वितिमार्थनायां केन रूपेण रक्षेत्वितिविवक्षायामा- ह। विद्याप्रहणेति। श्रुत्यादिद्वारेणाऽऽचार्योपदिष्टस्य तत्त्वस्य ग्रहणे सामर्थ्यं यथा मम श्रोतुर्ने विहन्यते यथाऽऽचार्यस्य वक्तृत्वसामर्थ्यममितहतं भवति तथा शि- प्याचार्ययोः शरीरद्वयं तथा रक्षणीयमित्यर्थः ॥ ४८ ॥

# विद्यापास्यपसर्गाणां त्रिः शान्तिरभिधीयते । आचार्यशिष्ययोस्तस्यां ब्रह्म ज्ञातुं हि शक्यते ॥४९॥

आचार्यस्य विद्योपदेशार्थं विद्याग्रहणार्थं च शिष्यस्य प्रवृत्तस्याध्यात्मिको-ज्वरादिनिमित्तः सह चक्षःश्रोत्रादिनिमित्तश्चाधिभौतिको व्याघचोरादिभयनि-मित्तो वर्षगर्जनादिपयुक्तश्चाधिदैविको विद्यः संभाव्यते तस्य त्रिविधस्योपसर्ग-स्य विद्यस्य परिहारार्थं त्रिः शान्तिरुच्यते तस्यां विद्योपशान्तौ सत्यामेव ज्ञानो-पदेशतद्वहणसंभवादितिपुनरुक्तिशङ्कां वार्यति । विद्यति ॥ ४९ ॥

### अर्थज्ञानप्रधानत्वाद्देदान्तानां विपश्चिताम् । पाठे त्वयनो मा प्रापदिति शिक्षाऽभिधीयते ॥५०॥

मथमं शिक्षाध्यायारम्भे हेतुमाह । अर्थज्ञानेति । वेदान्तानां ब्रह्मात्मपरत्वात्कर्मकाण्डस्य च कर्मपरत्वाद्बुद्धिपूर्वकारिणामध्ययने स्वरोध्मव्यञ्चनेष्वनास्थाः
संभवाद्विवक्षितार्थासिद्धिः स्यादित्याशङ्क्य बन्निष्टत्त्पर्थमेतद्ध्यायप्रवृतिरिः
त्यर्थः ॥ ५० ॥

# शिक्ष्यते ज्ञायते साक्षाहर्णा खुचारणं यया। स्याहा कर्मणि शिक्षेति व्याख्यास्यामोऽधुना तु ताम्।।५९॥

शिक्षाशब्दस्य द्विधा व्युत्पत्ति संभावनया दर्शयति।शिक्ष्यतः इति । लक्षण-शास्त्रस्यान्यत्रैव सिद्धत्वादिह कर्मव्युत्पत्तिरेव ग्राह्येत्यद्भीकृत्यः वाक्यार्थमाह । स्याद्वेति ॥ ९१ ॥

१ (क.) 'वाक्यार्थ'। २ (क. ख. ङ.) 'क्षतीति'। ३ (घ. ङ.) 'को व॥ ४ (ग. घ. च.) 'ङ्कां परिहरति वि'। ५ (ग. घ. च.) 'स्य क'।

अकारादिर्भवेद्दर्ण उदात्तादिः स्वरस्तथा। ह्रस्वदीर्घप्छता मात्रा प्रयत्नश्च बळं स्मृतम् ॥५२॥ समता सामवर्णानां वैषम्यस्य विवर्जनम् । सन्तानः संहिता तु स्यादितिशिक्षोपदिश्यते ॥५३॥

शिक्षितव्यानेव विभज्य दर्शयनवर्ण स्वर इत्यादि व्याकरोति । अकारादि-रितिद्धाभ्याम् । वर्णादीनामेकस्यापि वैगुण्ये फलपर्यन्तं ज्ञानं न सिध्यति मन्नो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाहेतिदर्शनादतो वर्णादयः सर्वे शिक्षितव्या भवन्तीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

> सूक्ष्मार्थानुप्रवेशाय बहिः प्रवणचेतसाम् । संहिताविषयं तावत्स्थूळोपासनमुच्यते ॥ ५४ ॥

अधुनेत्यादिभाष्यार्थमाह । स्रक्ष्मार्थेति । अध्येतारो हि बहिरेव अन्यमन्त-चित्तास्तेषामर्थज्ञाने स्रक्ष्मे बुद्धिमवेशसिद्धचर्थं संहितावर्णानां संनिक्षस्तिद्ध-षयमुपासनं स्थूलशब्दसंस्रष्टमादावुच्यते संनिधानाचात्र स्वशाखासंहितेव आह्ये-त्यर्थः ॥ ५४ ॥

संहितादिनिमित्तं यद्यशस्तन्नी सहास्त्वित । आचार्यशिष्ययोस्तद्वद्वसर्वसमावयोः ॥ ५५ ॥

समस्तोपनिषच्छेषः शंनो मित्र इत्यादिराशीर्वादः संवृत्तः। संमित संहितो-पनिषच्छेषमाशीर्वादान्तरं सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसमिति वाक्याभ्यामु-च्यते तद्याच्छे। संहितादीति ॥ ५५ ॥

> यशः ख्यातिः प्रकाशः स्याद्वत्तस्वाध्यायहेतुजम् । ब्रह्मवर्चसमित्याहुस्तेजो यत्तात्रिबन्धनम् ॥ ५६ ॥

यशोबस्नवर्चसशब्दयोर्ग्यभेदं कथयति । यश इति । श्रुतिस्मृत्युक्तकारित्वं वृत्तं स्वाध्यायश्च नियमाध्ययनं ताभ्यां जातं यशः तच ख्यातिः प्रकाशश्चेति व्यवह्रियते । ताभ्याभेव हेतुभ्यां जातं त्वग्व्याप्तं तेजो बस्नवर्चसमिति व्यवहर-नतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥

१ (क. ख.) मात्राः प्र<sup>°</sup>। २ (क. ख.) विसर्जे°। ुरुवा

#### शिष्यस्याशीरियं ज्ञेया नाचार्यस्य कृतार्थतः । अनाप्तपुरुषार्थानामाशीर्वादो हि युज्यते ॥ ५७ ॥

सेयं प्रार्थना शिष्यस्याचार्यस्य वेत्याकाङ्क्षायां शिष्यस्य हीत्यादिभाष्यार्थ-माह । शिष्यस्येति । क्वतार्थोऽपि कस्मादाचार्यो न प्रार्थयते तत्राह । अनाप्ते-ति ॥ ५७॥

वेदाध्ययनविज्ञानादनन्तरिमदं यतः । नेदीयः संहिताज्ञानमतस्तद्भीधियते ॥ ५८ ॥ अथातःशब्दयोरर्थमाह । वेदेति ॥ ५८ ॥

संहिताविषयं ज्ञानिमहोपनिषदुच्यते। पञ्चाधि-करणां तां तु व्याख्यास्यामोऽधुना स्फुटम् ॥५९॥

आनन्तर्यमथशब्दार्थो हेत्वर्थश्चातः शब्द इत्युक्त्वा संहिताया इत्यादि व्या-चष्टे। संहितिति। पञ्चस्वधिकरणेष्वित्यस्यार्थमाह । पञ्चेति । पञ्चस्वितिसप्तमी तृ-तीयार्थे परिणम्यते । अधिकरणशब्दश्च विषयपर्यायः । पञ्चभिः पदार्थेविंशेषितं ज्ञानं वर्णेषु प्रतिमायां विष्णुदृष्टिरिव कर्तव्यमित्यर्थः ॥ ५९ ॥

> अधिलोकमधिज्योतिरधिविद्यमधिप्रजम् । अध्यातमं चेति लोकादेर्महत्त्वात्तादिदो जगुः ॥ ता महासंहिताः सर्वा इति ता य उपासते ॥६०॥

विषयानेव विविच्य दर्शयति । अधिलोकमिति । लोकानधिकृत्य ध्येयत्वे-नोपादायेत्येतज्ज्योतिःशब्देनाग्न्यादिर्गृद्यते विद्याशब्देन विद्याहेतुराचार्यादि-विविक्षतः । मजाशब्देन मजाहेतुः पित्रादिरुक्तः । अध्यात्मिमत्यात्मानं भोक्ता-रमधिकृत्य पिज्जिह्वादि मवर्तते तद्वच्यते सर्वत्र चात्र तदिभमानिनी देवतेव ग्राह्या ततोऽन्यस्योपास्यत्वासंभवादित्यर्थः । संहितोपनिषदां महत्वं संहितात्वं चार्थ-वादोक्तमुपपाद्य तासां कर्तव्यत्वमुत्यिविधिना दर्शयति । लोकादेरिति । लोकादिमहावस्तुविषयत्वाद्वेदाक्षरसंहिताविषयत्वाच्च महत्वं संहितात्वं चोप-निषदां विक्षेयं ताश्च कर्तव्या इत्यर्थः । ये चोपनिषदस्तात्पर्येणानुवर्तन्ते तेषां वक्ष्यमाणं भवतीति द्रष्टव्यम् ॥ ६० ॥

१ (क. ख. ङ.) दि एसै। २ (ग. घ. ङ. च.) दि व°।

# दृष्टिकमविधानार्थास्त्वथशब्दा अमी स्मृताः । छोकादीनधिकृत्योक्तेरिधछोकाद्यतो अवेद ॥६१॥

अथाधिलोकिमित्यादौ सर्वत्राथशब्दाः सन्ति तेषामर्थमाह। दृष्टीति । कर्तुरेक-त्वादनुष्ठेयानां बहुत्वादवर्थंमाविनै क्रमे हृदयस्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वक्षस इतिवत्तिद्विशेषिनयमार्था वाक्येष्वथशब्दा इत्यर्थः । अधिलोकादिशब्द-वाच्यत्वं कथमुपासनानामित्याशङ्कचाह । लोकादीनिति ॥ ६१ ॥

# प्टथिव्यमिरथाचार्यो माता या चाधरा हनुः । पूर्वे स्यात्संहितारूपं दिवादित्याद्यथोत्तरम् ॥ ६२ ॥

संहिताया यत्पूर्वमक्षरं तत्र प्रथिवीद्दृष्टिरमिदृष्टिराचार्यदृष्टिमांतृदृष्टिरधराहनु-दृष्टिश्च कर्तव्येतिविनियोगविधिं दर्शयति । प्रथिवीति । यचोत्तरं संहिताक्षरं तत्र चुलोकदृष्टिरादित्यदृष्टिरन्तेवासिदृष्टिः पितृदृष्टिरुत्तराहनुदृष्टिश्च कर्त्वये-त्याह । दिवेति ॥ ६२ ॥

> पूर्वो वर्णः पूर्वरूपमुत्तरश्चोत्तरं स्मृतम् ॥६३॥ संहिताया इति ज्ञेयं ततोऽन्या काऽत्र संहिता ॥ संधिः स्यान्मध्यमं छिद्रमाकाशादिस्तथेव च ॥६४॥

के ते पूर्वीत्तरे संहिताया ह्रपे यत्र पृथिव्यादिदृष्टिरित्याशङ्कचाह । पूर्व इति । उक्ताक्षरातिरेकेण संहिताह्रपस्य दुर्निह्नपत्वमाह । तत इति । अक्षरपोर्म- \* ध्यमं छिद्रं संधिस्तत्र च पूर्ववदाकाशदृष्टिर्जलदृष्टिर्विचादृष्टिः मजादृष्टिर्वाग्दः \* ष्टिश्च कर्तव्येत्याह । संधिरिति ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

# संधत्ते येन संधानं वाय्वादिरिहकीर्त्यते। इतीमा इतिवाक्येन प्रदर्श्यन्ते यथोदिताः॥६५॥

पूर्वीत्तराक्षरयोः संबन्धहेतुर्यत्निविशेषः संधानं तत्र वायुद्दष्टिविद्युद्दृष्टिः पव-चनदृष्टिः प्रजननेन्द्रियदृष्टिजिह्नादृष्टिश्च कार्येत्याह । संधत्त इति । इत्थं संहितोषी-सनप्रकारा उक्ता इति विनियोगविधिमितीया इतिवाक्यार्थकथनेनोपसंहरति । इतीमा इति ॥ ६५ ॥

१ (च.) इयं विधिक्रमेण हैं। २ (ग. घ.) विना क्रमेण हैं। ३ (ग. घ.) इ. च.) त्विमत्याह।

वेदोपास्ते तु यस्त्वेताः फलं तस्येदमुच्यते । शास्त्रार्पितिधयोपेत्र द्यातादात्म्याभिमानतः ॥ चिरासनं अवेदर्थे तदुपासनमुच्यते ॥६६॥

यथा दर्शादयः षड्यागाः समुचित्य फलसाधनमधिकारांशेनाभेदात्तथा प-श्चोपनिषदः समुचिताः मजादिफलकामस्यानुष्ठेया इत्यधिकारविधि य एवमेता इत्यादिवाक्यस्यार्थकथनेन कथयति । वेदेति । मजादि स्वर्गान्तमिदमापरामृ-इयते । उपासनशब्दार्थमाह । शास्त्रेति । श्वतिस्मृतिसिद्धेऽर्थे तदीयं साक्षात्क-रणं यावद्वत्पचते तावद्विजातीयमत्ययानन्तरितसजातीयमत्ययसन्ततिकरण-मुपासनमित्यर्थः ॥ ६६ ॥

> संघीयतेंऽसौ स्वर्गान्तेः प्रजादिभिरसंशयम् । महतीः संहिता वेद यो यथोक्ताः समाहितः ॥६७॥

फलकामिनाऽनुष्ठीयमानं संहितोपासनं कामितफलाय संपद्यते फलानिभ-संधिनो त्वनुष्ठीयमानं तदेव ब्रह्मविद्यार्थं भवतीत्यभिष्ठेत्य वेदोपास्ते यस्तिवत्या-दिनोक्तं प्रपञ्चयति । संधीयत इति ॥ ६७ ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

> यश्छन्द्सामितिज्ञानं मेधाकामस्य अण्यते । आवहन्तीति तद्दत्स्याच्छ्रीकामस्येहं छिङ्गतः ॥६८॥

यञ्चन्दसामित्यारभ्य श्रुतं मे गोपायेत्यन्तस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यमाह। यञ्चन्दसामिति । तेन हि ज्ञानमोंकारोपासनमधिकृत्य जपो मेधाकामस्योच्यते । स्र मेन्द्रो मेधया स्प्रणोत्विति छिङ्गान्मेधाहीनेन ब्रह्मणोऽवगन्तुमशक्यत्वात्तत्काम-स्य जपोऽपि ब्रह्मविद्यार्थो भवतीत्पर्थः। आवहन्तीत्यारभ्यानुवाकसमाप्त्यन्तस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यमाह । आवहन्तीति । यथा जपो मेधाकामस्याभिधीयते तथैवान्वहन्तीत्यादिना सर्वेणानुवाकेन श्रीकामस्य होमो विवक्षितः स्याचतो मे श्रि-समावहेति छिङ्गात् । न हि श्रीविहीनेन चित्तशुद्धचर्थं यागाद्यनुष्ठातुं शक्यते ततः श्रीकामस्य होमोऽपि परंपरया ब्रह्मविद्योपयोगीत्यर्थः ॥ ६८ ॥

<sup>े</sup> १ (ग. घ. ैते स स्व । २ (ग. घ. ) नाडनुः । ३ (ग. घ. ) स्येति छि ।

#### छन्दःशंब्दास्त्रयो वेदास्तत्प्रधानत्वकारणात् । ऋषभो विश्वरूपश्च सर्ववारव्याप्तिकारणात् ॥ ६९ ॥

वेदत्रयं छन्दःशब्दवाच्यं तस्मिन्वेदत्रये प्रधानत्वमोंकारस्यास्ति तस्मादेव कारणाद्दषभशब्दादोंकारो गृद्धते । तद्यथा शङ्कनेत्यादिश्वतेरोंकारस्य सर्वात्मक-त्वश्रवणाद्विश्वद्धपश्चासावितिपदत्रयस्यार्थमाह । छन्दःशैब्दा इति ॥ ६९ ॥

#### अमृतेभ्योऽसौ वेदेभ्यः प्रतिभातः प्रजापतेः । ओंकारस्य हि नित्यत्वान्नाञ्जसोत्पत्तिरुच्यते ॥७०॥

छन्दोभ्योऽधीत्यादेरर्थमाह। अमृतेभ्य इति । अमृतादिति पदमपि बहुवचन-सामानाधिकरण्याद्धहुवचनत्वेन योज्यते संबभूवेति जन्मवाचके पदे श्रूयमाणे किमिति मजापतिर्छोकानभ्यतपदित्यादिश्वत्यन्तरमनुस्रत्य श्रेष्टत्वेन मतिभाने व्याख्यायते तत्राह । ओंकारस्येति ॥ ७० ॥

> जोंकारः सर्वकामेशः स इन्द्रः परमेश्वरः। मेधया प्रज्ञया मां स स्प्रणोतु प्रीणयत्विति ॥७९॥

समेन्द्रो मेघपेत्यादेरर्थमाइ । ओंकार इति ॥ ७१ ॥

अमृतत्वैकहेतोः स्यामात्मज्ञानस्य धारणः ॥७२॥ विचक्षणं च मे भूयाच्छरीरं देव सर्वदा। मनः प्रल्हादिनी मे स्याजिह्वा मधुरभाषिणी ॥७३॥

अमृतस्येत्याद्यमृतश्चवेनामृतहेतुत्वादात्मज्ञानमुच्यते तस्याहं त्वत्यसादाद्धा-रियता स्यामिति मार्थनान्तरमाह । अमृतत्वेति ॥ ७२ ॥

शरीरं मे विचर्षणिमत्यस्यार्थमाह । विचक्षणं चेति । जिह्वा मे मधुमत्तमेत्यस्यार्थमाह । मन इति । यदि हि शरीरपाटवं न स्यात्तदा मेधाफलस्यात्मज्ञानस्य सिद्धचर्थं श्रवणाद्यनुष्ठानयोग्यता न मे सिध्येत् । यदि च मदीयं वागिनिद्रयं परुषभाषणे व्यापियेत तदा ज्ञानोपदेष्टर्यपि तत्संभवात्र मे ज्ञानं संभवेदतस्तदुभयं पाध्येते मुमुक्षुणेत्यर्थः ॥ ७३ ॥

१ (ग.घ.) ° इाब्द्रस्त्र'। २ (ग.घ.च.) ° इाब्द इ °। ३ (ग.घ.च.) ° निर्द्धाः

# कर्णाभ्यां चैव वेदार्थं भूरि विशृणयामहम् । ब्रह्मणश्चासि कोशस्त्वमसेरिव परात्मनः ॥७४॥

कर्णाभ्यामित्यादेरर्थमात । कर्णाभ्यामिति । ओंकारस्य शब्दमात्रत्वेनाचे-तनत्वात्कथं मेधादिपदाने सामर्थ्यं कथं चेन्द्रशब्दवाच्यत्वमित्याशङ्कचाऽऽह । ब्रह्मणश्चेति । ओंकारस्य ब्रह्मोपरुब्धिस्थानत्वेन ब्रह्मसन्निकर्षात्तत्र सर्वमुपपन्न-मित्यर्थः ॥ ७४ ॥

> अपविद्वेषणा यस्मात्त्विय पश्यन्ति तत्परम् । अभिधानप्रतीकत्वद्वारेणास्योपलब्धये ॥ त्वमेव हेतुतां यासि तस्मात्कोशस्त्वमुच्यसे ॥७५॥

ब्रह्मकोशत्वमोंकारस्य साधयति । अपविद्धेति । त्वयीति सप्तमी निमित्तार्थां । कथमोंकारं निमित्तीकृत्य विरक्ता मुमुक्षवो ब्रह्म पश्यन्तीत्यपेक्षायामाह । अभि-धानेति ॥ ७५ ॥

छौिकंकप्रज्ञया यस्मान्मेधया पिहितस्ततः। नोपासते पराक्चित्तास्त्वां देवममृतप्रदम् ॥७६॥

ब्रह्माभेदेन मुमुक्षूणामपेक्षितमेधौदिदाने चेदोंकारः सामर्थ्यमश्चते तर्हि किमिति सुर्वेरेव मेधाद्यर्थिभिरसौ नोपास्यते तत्राह । स्थैकिकेति । विषयाभिनिवेशो स्थैकिकप्रज्ञा ॥ ७६ ॥

> रागहेषादिहेतुभ्यः श्रुतं गोपाय मे प्रभी ॥७७॥ येन श्रुतेन संपन्नस्त्वामेव प्रविशाम्यहम् । प्रापयन्यावहन्तीतिविस्तारार्थोत्तरा क्रिया ॥७८॥

श्रुतिमत्यादेरर्थमाह । रागद्वेषादीति । ज्ञानसाधनं श्रवणादिकमनुतिष्ठतो मे यथा रागादिज्ञानमितवन्धकं न भवति तथा त्वया कर्तव्यमित्यर्थः । मेधाका-, स्य जपार्थान्मन्त्रान्व्याख्याय श्रीकामस्य होमार्थान्मन्त्रान्व्याचिर्व्याख्ररावहन्ती वितन्वानेतिपदद्वयस्य क्रमेणार्थमाह । मापयन्तीति ॥ ७०॥ ७८॥

<sup>ै.</sup> १ (क. ख.) °िकक्या प्रै। २ (ग. घ.) °धादा°। ३ (क. स्व.) °िकक्ये-्ति । ४ (क. ख. ग. घ.) विस्तरा°।

# कुर्वाणामुभयं देव चिरमावह मे श्रियम् । ततो वेदार्थविज्ञानादत्रपानान्तदायिनीम् ॥७९॥

कुर्वाणेत्यादेरर्थमाह । कुर्वाणामिति । उभयं वस्त्राचानयनं तद्विस्तारं चेत्य-र्थः । देवेत्योंकारो ब्रह्माभेदेन संबोध्यते । वेदार्थविज्ञानादनन्तरमितिशेषः । तद-भावे श्रीरनर्थाय संभाव्यते ॥ ७९ ॥

# छोमशां पशुभिर्युक्तां प्रत्येकं सर्वदोति च । मन्त्रान्तज्ञापनार्थाय स्वाहाकारोऽयमुच्यते ॥८०॥

छोमशामित्यादेरर्थमाह। छोमशामिति। अजाव्यादियुक्तत्वं श्रियो छोमश-त्वं स्वतस्तदयोगात्सर्वदा वासांसि सर्वदा गाः सर्वदाऽज्ञपाने च मामावहन्तीं विस्तारयन्तीं कुर्वागां श्रियमावहेत्यन्वयं सूचयित। प्रत्येकमिति। स्वाहाका-रमयोगस्याभिषायमाह। यञ्जान्तेति॥ ८०॥

> तथैव चोत्तरत्रापि स्वाहा तत्संभवाद्ववेद । दैवेन मानुषेणैव वित्तेनाऽऽमुत्रिकेहिकम् ॥ कर्म कर्तुमलं यस्मात्मार्थ्यते तेन तह्वयम् ॥ ८९ ॥

उत्तरेष्विप मेन्नेषु स्वाहाकारो मन्नान्तज्ञापनायैव भवेत्तत्र तत्र स्वाहाकारेण मन्नान्तज्ञापनसंभवादित्याह । तथैवेति । ननु किमर्थं मुमुक्षुणा ज्ञानं धनं च मा॰ ध्येते तत्राऽऽह । दैवेनेति । दैवं वित्तं ज्ञानम् । मानुषं सुवर्णादि ॥ ८१ ॥

आयन्त्र्हिश्य मां सर्व अधीति श्रवणार्थिनः ॥ ८२ ॥ प्रकृष्टचार्थ प्रमायन्तु यत्नती ब्रह्मचारिणः । संभूय कोटिशश्रेव मामेवायन्तु सत्वराः ॥ ८३ ॥

आमायन्तिवत्यादेरर्थमाह । आयन्तिवति ॥ ८२ ॥

भगायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहेतिवाक्यद्वयं केचित्पठन्ति तस्यार्थमाह । प्रकृष्टचर्थमिति ॥ ८३ ॥

१ (ग. घ.) मन्नान्तेषु । २ (क. स्त.) कृष्टार्थं। ३ (क. ख.) कृष्टार्थे । 🖟

जनेऽसानि यशश्रेति पूर्वस्यैतत्प्रयोजनम् । वस्यसोऽहं सकाज्ञाच श्रेयान्स्यां गुणतोऽधिकः ॥ वसीयसो वस्यस इतीछोपश्छान्दसो भवेत् ॥८४॥

किमर्थमनेक ब्रह्मचार्यागमं पार्थ्यते तत्राह । जने ऽसानीति । बहवो ब्रह्मचारि-णो यदि मत्तो विद्यामाददीरिनवद्वत्सभायां तदा मम रूपातिर्भवतीत्पर्थः । श्रे-यानित्यादेर्थमाह । वस्यसोऽहमिति । वस्यस इति वसीयस इत्यस्मिन्नर्थं ई-कार्लोपञ्चान्दसः । वसीयसः सकाशादहं श्रेष्ठः स्यामित्पर्थः ॥ ८४ ॥

> ईयसुन्वसितुर्वा स्यात्स्याद्वा वसुमतः परः अभीष्टोऽतिशयो यस्मात्सजातीयाद्वणोन्नतेः ॥८५॥

वितिविविश्लेतत्वादित्याह । ईयस्रिकिति । तत्र हेतुमाह । अभीष्ट इति । गुणश्रे-द्वितिविविश्लेतत्वादित्याह । ईयस्रिकिति । तत्र हेतुमाह । अभीष्ट इति । गुणश्रे-द्वित्या सजातीयेभ्यः श्रेष्ठत्वस्य विविश्लितत्वादित्यर्थः । अथवा वस निवासे वस आच्छादन इति धातुद्वयादुमत्पर्यः । ताच्छीच्यार्थे वस्र्वसनशीलः पराच्छा-दनशीलो वा वस्रास्त्यितशयेन वस्र्वसीयानुक्तस्तस्माद्वसीयसोऽहं श्रेष्ठः स्याम्। प्रमान्वा वस्रशब्देन लक्ष्यते । ततो वस्रमक्तरादहं श्रेष्ठो भूयासिमत्यर्थः ॥८५॥

> ब्रह्मणः कोशभूतं त्वां भगवन्प्रविशाम्यहम् । मां च सर्वात्मभावेन प्रविशेश प्रसीद मे ॥८६॥ ऐकात्म्यमावयोरस्तु भेदहेतुं विनाशय । अनन्तभेदे त्वय्येव निमृजे दुष्कृतं ततः ॥८७॥

पूर्वीक्तस्य प्रार्थनस्य प्रयोजनमाह । ब्रह्मण इति । मुमुक्षोः श्रेष्ठत्वे सत्यों-कारवाच्येन ब्रह्मणा सहैकत्वमपेक्षितं सेत्स्यतीत्पर्थः । तस्मिकित्यादेर्थमाह । अनन्तेति । यस्मादहं त्वदाल्मभूतोऽस्मि तस्मात्त्विभित्तमेव मम पापक्षयः व्यादित्यर्थः ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

<sup>े (</sup> रू. ) कित्वा । २ ( ग्. घ. ) ँयः । शीलेऽथें सुवेश्मसु वस ( च. ) ँयः । भीलेऽभें सुखेन वसुवेस । ३ ( ख. ) ँथें वेश्मसु वस ( रू. ) ँथें स्ववेश्मसु वस ।

हुतमापो यथा यन्ति निम्नेन मकराल्यम् । तथैवायन्तु मां सर्वे समन्ताद्वह्मचारिणः ॥८८॥ यस्मिन्नहानि जीर्यन्ते सोऽब्दोऽहर्जर उच्यते । अहर्जरे यथा मासा यन्ति संवत्सरात्मिनि ॥८९॥ यहुक्तं ब्रह्मचारिणो मामायन्त्विति तत्र दृष्टान्तद्वयं श्रुत्युकं व्याचष्टे । हुत्तित्यादिना ॥ ८८॥ ८९॥

> आसन्नग्रहपर्यायः प्रतिवेशं इहोच्यते । प्रतिवेश इवासि त्वं सर्वदुःखापनोद्कृत् ॥ ९० ॥

मतिवेशोऽसीत्यत्र मतिवेशशब्दार्थमाह । आसन्नेति । सन्निहितग्रहवदशेषदुः-स्विनिष्टत्तिहेतुस्त्विमितिवाक्यार्थं कथयति । प्रतिवेश इति ॥ ६० ॥

प्रतिप्राणिप्रवेशाद्दा प्रतिवेशोऽसि कीर्त्यसे । मां प्रत्यतः प्रभाहि त्वं प्रमापद्यस्व चाञ्चसा ॥९१॥

भाकाशवत्सर्वमाण्यनुमेवशाद्वा मितवेशस्त्वमित्यर्थान्तरमाह । मितमाणी-ति । ममा भाहीत्यादेरर्थमाह । मां मतीति । यतस्त्वं सर्वगतोऽतो मां मित म-भाहि त्वत्स्वरूपं मकटय मां च मपद्यस्वेत्यर्थः । मक्कतेषु मन्नेषु ब्राह्मणोत्पन्न-स्वाचद्वद्वावादार्षेयादि नाऽनुसंघेयम् ॥ ९१ ॥ इति नृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ ॥

उपासनमधेदानीं व्याह्त्यात्मन उच्यते ॥ स्वाराज्यफलसिद्धचर्थं महिमाऽतोऽस्य कीर्त्यते ॥९२॥

ओंकारवाच्यत्वेन तत्प्रतीकत्वेन वा ब्रह्मणो ध्येयत्वमुक्तम् । जपार्था हो-मार्थाश्च मन्ना व्याख्याताः । संप्रति व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणोऽपरस्योपासनं विशिष्टफलं वक्तव्यमित्युत्तरानुवाकस्य तात्पैर्यमाहं । उपासनमिति । यतो इया-हृत्यात्मनो ब्रह्मणोऽत्रोपासनं विवक्षितमतः समनन्तरवाक्येन तथाविधब्रह्मणः स्तुतिर्विवक्षितेत्याह । महिमेति ॥ ९२ ॥

भूर्भुवः स्वरितिज्ञेयाः प्रसिद्धा व्याहृतीर्नरैः । तिस्रस्तासां चतुर्थीं तु मह इत्यृषिरभ्यधात ॥९३॥

एवं तात्पर्यमुक्तवाऽक्षरार्थं कथयति । भूरिति । व्याहृतीरितिद्वीतीया प्रथ-मार्थे तासामित्यादिवाक्यत्रयस्यार्थमाह । तासामिति ॥ ९३॥

१ (क. ख. ग. घ.) वायान्तु । २ (ग. घ.) शिगरोच्य । ३ (घ. च.) त्ययी धिमा । ४ (क. ख. ग. घ.) तुर्थी तु ।

महाचमसगोत्रत्वाद्रोत्रार्थस्ति भवेत् । माहाचमस्योतः साक्षान्मही वेदयते पराम् ॥९४॥ तिद्धतार्थमाह । महाचमसेति ॥ ९४ ॥

उपासनाङ्गतार्थोऽयमृषिनामग्रहो अवेत् । आर्षेयस्मृतिसंमिश्रमुपासनमिहोच्यते ॥ ९५ ॥

ऋषिनामग्रहणस्य प्रयोजनमाह । उपासनेति ॥ ९५ ॥

चतुर्थी व्याहृतिर्येयं ब्रह्मेयेवसुपास्यताम्।

महत्वाद्वस्य सा ज्ञेया आत्मा चाप्रोति येन सा ॥९६॥

तद्व होत्यस्पार्थमाह । चतुर्थीति । तस्या महत्वाद्व ह्यात्वं सर्वे व्यापकत्वाचाऽऽ-त्मत्विमत्येतदाह । महत्वादिति ॥ ९६ ॥

आदित्यचन्द्रब्रह्मान्नभूतेन व्यापिना यतः ॥९७॥ खोकदेवादयो व्याप्ता आत्मा तेन महो भवेद । देवताग्रहणं चात्र परिशिष्टोपलक्षणम् ॥ ९८॥

सर्वेव्यापकत्वं साधयति । आदित्येति ॥ ९७ ॥ व्याहृतीनां श्रद्धाष्ट्रहीतत्वात्तत्त्यागेनोक्तं ब्रह्म बुद्धिं नारोहति । अतो व्या-

व्याहतीनां श्रद्धारहीतत्वात्तस्यागेनीक बह्य बुद्धि नाराहात । अता व्या-हृतिसरीरं हिरण्यगर्भारूपं ब्रह्म हृदयान्तर्ध्ययत्वेनोश्रत्वा महोव्याहताविङ्गब्रह्म-हृष्टिर्भहत्वव्यापकत्वसामान्यादितराश्च व्याहृतयस्तस्य पादाद्यवयवत्वेन केल्प्य-नते । प्रथमा व्याहृतिः पादौ द्वितीया बाह् तृतीया शिर इति व्याहृत्यवयवं ब-भोपासीतेत्युत्पत्तिविधिरित्युक्तम् । इदानीमङ्गान्यन्यादेवता इत्यत्र देवताग्रहण-व्य तात्पर्यमाह । देवतेति ॥ ९८ ॥

छोका देवास्तथा वेदाः प्राणाश्चाङ्गानि सर्वशः। मह इत्यस्य ज्ञेयानि व्याहृत्यात्मन एव हि ॥९९॥ परिशिष्टोपलक्षणे सिद्धमर्थमाह। लोका इति ॥ ९९॥

महीयन्ते यतः सर्वे आदित्याद्यीत्मना परे । मह इत्येवमुक्तेन तस्मादात्मा भवेन्महः ॥१००॥

ं, चतुर्थव्याहृतेव्यापकत्वेनाऽऽत्मत्वं पूर्वत्रोक्तम् । अधुना लोकादिवृद्धिहेतुत्वा-दात्मत्विमत्येतदाह । महीयन्तइति ॥ १०० ॥

े ६ (कं. इ.) छोका दें। २ (इ.) ° नोक्तं मं। ३ (ग.) कल्पन्ते । ४ (इ.) काणिसद्भार्ये । ५ (ग. घ.) ° द्या यथा पं।

#### आत्मना हि महीयन्ते हस्ताद्यङ्गानि सर्वशः। यथा लोकादयस्तद्ददादियाद्यात्मनेधिताः॥ १॥

उक्तमर्थं दृष्टान्तेन साधयित । आत्मनेति । यथा देवदत्तस्य पादादीन्यङ्का-नि मध्यभागश्चाङ्की तेषामङ्कानां वृद्धिहेतुत्वादुच्यते तथा । महोव्याद्वितिर्वक्षणो हिरण्यगर्भस्य लोकाचात्मकस्य मध्यभागो लोकादेरादित्याचात्मना वृद्धिहेतु-स्वादात्मेति चोच्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥

अयं छोकोऽग्निर्ऋग्वेदः प्राणश्चेति चतुर्विधा । भूरिति व्याहृतिर्ज्ञेया तथैवान्या यथाक्रमम् ॥२॥ उत्पत्तिविधेरुकत्वादङ्गविशेषविधिमधुना कथयति । अयमित्यादिना॥ २॥

अन्तरिक्षं च वायुश्व साम चापान एव च ।
चतुर्धा भुव इत्येषा हितीया व्याहृतिर्मता ॥ ३ ॥
द्यौरादित्यो यजुश्चेति व्यानश्चेति चतुर्थ्यपि ।
महेश्चेति पुरा प्रोक्ता चतस्रः स्युश्चतुर्विधाः ॥४॥
तथैर्वान्या इत्यादि विद्यणोति । अन्तरिक्षणिति ॥ ३ ॥

व्यानश्चेत्यत्र तृतीया व्याहृतिर्मतेत्यनुषज्यते । महश्चेति चतुर्थ्यपि व्याहृ-तिः । एवं पूर्वव्याहृतिवदादित्यचन्द्रब्रह्माचभूतेनेत्यत्र चतुँविधा प्रोक्तेत्याह । चतुर्थ्यपीति । मदर्शितमकारेण चतस्रो व्याहृतयश्चनुर्विधा भवन्तीति निगमय-ति । चतस्रः स्युरिति ॥ ४ ॥

उक्तानां पुनरुक्तिः स्यादुपासानियियंसया । यथोका व्याहृतीरेता वेदोपास्ते तु यो नरः ॥ स वेद सकलं ब्रह्म वक्ष्यमाणविशेषणम् ॥ ५ ॥

अयं लोक इत्यादिना व्याहृतीनां प्रत्येकं चतुर्विधत्वमुक्तमेव किमितिपुनकः च्यते तत्राह । उक्तानामिति । व्याहृतीनां स्तृत्यर्थं चतुर्विधत्वं नोच्यते किंतु प्रत्येकं तासां चतुर्विधत्वेनोपासनं नियतिमिष्यते। तथा षोढशकलस्य पुरुषस्यो-पास्यत्वमत्र सेत्स्यति । अधिकवचनस्यार्थेविशेषस्चकत्वादित्यर्थः । अधिकारं-विधिविवक्षया ता यो वेदेत्यादेर्थमाह । यथोक्ता इति । व्याहृत्यनुवाकेनोक्ते ब-क्षोपासने गुणविधानमनन्तरानुवाके भविष्यतीत्यभिभेत्य विशिनष्टि । वक्ष्य-माणेति ॥ ५ ॥

१ (क. ख.) °ति वोच्य । २ (ग.घ.ङ.) °हश्चैवं पु । ३ (ग.घ.च.) °वा- हैं न्येत्या । ४ (क.) °तुर्घा। ५ (ग.घ.) °रिवव । ६ (ग.घ.च.) °नोक्तव ।

### ब्रह्म वेद स इत्येवं पुनरुक्तं किमुच्यते । वक्ष्यमाणानुवाकार्थविवश्चत्वाददोषता ॥ ६ ॥

तद्वस्रोति ब्रह्मणश्चतुर्थव्याहृत्यात्मन उक्तत्वात्पुनरुक्तिरनर्थिकेतिराङ्कते । ब्रह्मोति । अनुवाकद्वयेनैकमुपासनं विवक्षितिमिति वक्तुमुक्तानुवादान्नास्ति पुन-रुक्तिरित्याह । वक्ष्यमाणेति ॥ ६ ॥

स य एषोऽन्तरित्यादि वक्ष्यमाणानुवाकगम् । वस्तूपास्यमिहेवेति स वेदेति पुनर्वचः ॥ ७ ॥ सत्यमित्यादिभाष्यमाश्रित्योकमेव मपञ्चयति । स य इति ॥ ७ ॥

एकवाक्यत्वमेतस्माङ्घयोरप्यनुवाकयोः ॥ ८ ॥ छोका देवादयश्चास्मा उपासित्रे यथाबलम् । बर्लि भोगं प्रयच्छन्ति फलमेतदुपासितुः ॥ ९ ॥

अतो वक्ष्यमाणानुवाकेनेत्यादिभाष्यार्थमाह । एकवाक्यत्विमिति । एतस्माद्ध-पासनैक्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥

सर्वेऽस्मै देवा बल्धिमावहन्तीत्यस्यार्थमाह । लोका इति । उपासित्रे स्वा-रोज्यप्राप्तायेत्यर्थः ॥ ९ ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

तिस्रो व्याहृतयो यस्य ब्रह्मणीऽक्रान्यवादिषम् । स्थानादिसिद्धये तस्य परः संदर्भ उच्यते ॥ १०॥

उत्तरानुवाक्यस्य तात्पर्यमाह । तिस्त इति । तेश्चित्याध्यात्मिका दक्षिताः । ब्रह्मणो महाव्याहृत्यात्मकस्य स्थानादीत्यादिशब्दैन गुणमार्गी गृह्यते ॥१०॥

स यः परोक्षनिर्दिष्टः प्रत्यक्षेण स दर्श्यते । अन्तर्हृदय आकाशे पश्याऽऽत्मानं त्वमात्मना ॥१९॥

स वेद ब्रह्मेति पूर्वेस्मित्रनुवाके परोक्षरूपेण निर्दिष्टं ब्रह्म प्रत्यक्षं हृदयाकाशे भदर्यंत इति पदार्थेव्याख्यानं करोति । स य इति । तस्मित्रयं पुरुष इत्यस्य सार्य्यमाह । अन्तरिति ॥ ११ ॥

१ (ग. घ. ङ.) °राज्यं प्रां। २ (ङ.) ताश्च छोकाद्यात्मिं। (ग. घ. च.) वाश्चेत्याद्यात्मिं। ३ (ग. घ.) °णो न्यां। पद्माकारों हि मांसस्य खण्डो हृद्यमुच्यते । आकाशस्तस्यमध्ये यो बुद्धेरायतनं सदा ॥ तस्मिन्स पुरुषों ज्ञेयो मनोमय इहाञ्जसा ॥ १२॥ इदयशब्दार्थमाह । पत्रेति । अन्तरित्यादेवीक्यार्थं कथयित । आकाश इति ॥ १२॥

शाशिस्थराहुवत्साक्षान्मनस्येवोपळभ्यते ॥ १३ ॥ मनुते मनसा यस्मात्तेनायं स्यान्मनोमयः। स्याद्या तदाभमानित्वात्ताछिङ्गात्तन्मयः स्मृतः ॥१४॥॥

मनोमयत्वं तस्य श्रुत्योक्तमनेकधा साधयति । शश्चिस्थेति ॥ १३ ॥ मनुते विषयजातिमितिशेषः । तिष्ठिङ्गात्तेन मनसा छिङ्गेन गम्यमानत्वादि-स्यर्थः ॥ १४ ॥

> अमृतोऽमरणधर्मा स्याद्धिरण्यं ज्योतिरुच्यते । तन्मयोऽयं पुमान्ध्येयस्तत्प्राप्तौ द्वारथोच्यते ॥१५॥

शद्धद्वयस्यार्थमन् य गुणद्वयात्मकत्वेन बद्धणो ध्येयत्वमाह । अमृत इति। अन्तरेणेत्यादिवाक्यस्य तात्पर्यमाह । तत्याप्ताविति । शरीरिस्थत्यर्थकर्मसमा- स्यानन्तर्यमथशब्दार्थः ॥ १५ ॥

कर्ध्व प्रवत्ता नाड्येका सुषुष्ता हृदयाद्धि। गत्वा तालुकयोर्षिद्वान्मध्ये नोदानगर्भया॥ १६॥ स्तनवल्लम्बते कण्ठे मांसखण्डस्त्वधोसुखः। इन्द्रस्यासौ स्तिर्ज्ञेया रेचकेन तया व्रजेव॥ १७॥

तमेव द्वारेशद्धितं मार्गं तेनोपासकस्य गमनं च वाक्यं योजयन्दर्शयति । क् ऊर्ध्वमित्यादिना । या हृदयादारभ्य सुषुम्ना नाडी ध्येयस्येन्द्रस्यापरस्य ब्रह्म-णः शाप्तये प्रवृत्ता सा च सृतियोगशास्त्रानुसारेण ज्ञातव्याः॥ १६ ॥

यया चोपासको विद्वान्कण्ठे स्थितं स्तनसहशमधोमुखं संलम्बमानं मांसख-ण्डं भित्त्वा तालुकयोर्भध्ये न गत्वा प्रकृतया सत्योदानवासुपूरितया रेवृद्धम-णायामबलाद्वजेदिति योजना ॥ १७ ॥

१ (च.) देवेनैकस्य ब्र°। २ (ग.घ.ङ.) रज्ञाब्दि ३ (ग.घ.) न्द्रस्य पर्श

तया गत्वांऽथ यायात्स येत्केशान्तो विवर्तते । भित्त्वा शिरःकपाछे हे भूरित्यप्तिं प्रपद्यते ॥ १८ ॥ हितीययाऽथ व्याहृत्या वायौ संप्रतितिष्ठति । आदित्ये सुवरित्येवं छोकेशे प्रतितिष्ठति ॥ १९ ॥ स्थित्वेवमङ्गभूतेषु प्रतितिष्ठत्यथाङ्गिनि । मह इत्यात्मिन स्थित्वा स्वाराज्यं प्रतिपद्यते ॥२०॥

किं ब्रजेदित्यपेक्षायां यत्रेत्यादि व्याच्छे । तयेति । फल्लपाप्त्याभिमुख्या-नन्तर्यमथशब्दार्थः । शिरःकपाले भित्त्वा मूर्धानं गत्वा तदनन्तरमङ्गाङ्गिभावेन स्थितं ब्रह्म प्राप्नोतीत्याह । भूरित्यादिना ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥

> नान्यो राजाऽस्ति यस्येह राजा यः स्वयमेव तु । स स्वराद् तस्य भावश्च स्वाराज्यमिह कीर्त्यते ॥२१॥

अप्रोति स्वाराज्यमित्यत्र स्वाराज्यशब्दार्थमाह । नान्य इति । व्यवहारभू-मिर्वाक्यं चेहशब्दाभ्यां परामृश्यते ॥ २१ ॥

> मनो गीश्वश्चषां चैव श्रोत्रविज्ञानयोरिष । आप्रोति पर्युपासीनः स्वाराज्यं नात्र संशयः । तत एतत्फळं दिव्यं यथोक्तोपासनाद्भवेत् ॥ २२ ॥

आप्रोति मनसस्पतिमित्यादि व्याकरोति । मनो गीरिति । एतत्ततो भवती-ति व्याकुर्व-फलमुपसंहरति । तत इति ॥ २२ ॥

व्याहृत्यात्मन एतस्य रूपसंक्रुप्तयेऽधुना । उपासनविधित्सायै परो ग्रन्थोऽवतार्यते ॥२३॥

आकाशशरीरं ब्रह्मेत्यादेवीक्यस्य तात्पर्यमाह । व्याहत्यात्यन इति । कुत्र दिरण्यगर्भक्षपसंक्लप्तिरुपयुज्यते तत्राह । उपासनेति ॥ २३ ॥

<sup>ै(</sup>ग.) ैला या । २ (ख. ग.) यत्र केशा । ३ (ग. घ.) ँयौ स प । ४ (ग. घ. ङ.) °भेस्य रू ।

#### वियद्देहिमदं ब्रह्म वियत्सदृशमेव वा । मूर्तामूर्तस्वभावं च त्रेलोक्याद्यात्मंतो भवेद ॥२४॥

तात्पर्यमुक्तवा पदार्थमाह। वियदिति । इदं ब्रह्मेत्याकाशोपाधिकमुच्यते तस्य च वियता स्क्ष्मत्वव्यापित्वादिभिः साहद्यं सत्यात्मेत्यस्यार्थमाह। मूर्तामूर्तेतिः। सचत्यचेति भूतपञ्चकं मूर्तामूर्तोत्मकं सत्यं तदात्मा स्वभावो यस्य तह्नस स-त्यात्मेत्पर्थः॥ २४॥

#### इन्द्रियारमणं चैव मनआनन्दमेव च। शान्त्या समृद्धमत्यर्थं ब्रह्मेतद्मृतं परम् ॥ २५ ॥

प्राणारामित्यादेरर्थमाह । इन्द्रियेति । प्राणेष्विन्द्रियेष्वारमंणमाक्रीडा यस्य यत्र वा तेषामारमणं तद्रस्य प्राणारामं मनआनन्देमानन्दकरमेव यस्य तद्रस्य तथेत्यर्थः । शान्तिसमृद्धममृतमिति पदद्वयस्यार्थमाह । शान्त्येति ॥ २५ ॥

### प्राचीनयोग्योपास्वेतद्यथाव्याख्यातलक्षणम् । माहाचमस्य आचार्य अन्तेवासिनमुक्तवान् ॥ २६ ॥

उक्तविशेषणमपरं ब्रह्मात्मत्वेनोपास्यमित्याचार्यनियोगं शिष्यं प्रति दर्शयति । प्राचीनेति ॥ २६ ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥

#### पाङ्कस्वरूपेणैतस्य भूयोऽप्यन्यदुपासनम् । उदारफलसिद्वयर्थे प्रथिवीत्युच्यतेऽधुना ॥ २७ ॥

मकृतस्यैव ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य पाङ्कस्वस्त्रपेणोपासनं वक्तव्यमित्युत्तरानुवाकमवृत्तिरित्याह । पाङ्केति ॥ २७ ॥

#### पञ्चित्रिर्यत आरब्धं जगत्पाङ्मनतो भवेत । यज्ञः कृप्तो भवेदेवं पाङ्गो यज्ञ इति श्रुतिः ॥ २८॥

कथं हिरण्यगर्भस्य पङ्कित्वमित्याशङ्च पञ्चभूतारब्धत्वाज्जगदात्मा हिरण्य-गर्भः पाङ्को भवतीत्याह । पञ्चभिरिति । एवं सति जगदात्मनो हिरण्यगर्भस्य यज्ञत्वमपि क्छमं भवतीत्याह । यज्ञ इति ॥ २८ ॥

१ (क. ख.) रिमनो मै। २ (च.) स्य वि। ३ (ङ.) ति। मू। ४ (म घ.) मणं की। ५ (क. ख. ङ. न्दकी ६ (क.) नं कर्तव्यी

#### यज्ञेन परिकृप्तेन त्रैलोक्यात्मानमश्रुते । पाङ्कत्वसिद्धये तस्मादारब्धेषा परा श्रुतिः ॥ २९ ॥

पत्नीयजमानपुत्रदेवमानुषिवत्तैः पश्चिभिः संपाचतया यज्ञस्य पाङ्कृत्वं वक्तव्यं जगतो यज्ञत्वं किमर्थं कल्प्यते तत्राह । यज्ञेनेति । पाङ्कात्मकयज्ञरूपमजापत्यु-पासनात्मजापितरेव भवतीत्यर्थः । पाङ्कात्मकजगदुपासनस्य विशिष्टफल्टवत्वाज्ज-गतो वक्तव्यं पाङ्कत्विमित्युत्तरमन्थमवृत्तिरित्युपसंहरति । पाङ्कत्वेति ॥ २९ ॥

दिगन्तं छोकपाङ्कं स्यानक्षत्रान्तं च दैवतम् । आत्मान्तं भूतपाङ्कश्च विराडात्माधिकारतः ॥३०॥

वाक्यत्रयमाश्रित्य पङ्किविभागं दर्शयति । दिगन्तमिति । कोऽसावात्मेतिभू-तप्रकरणादात्मशब्देन विराहुच्यत इत्याह । विराहिति ॥ ३०॥

उपलक्षणमेतत्स्याद्देवतालोकपाङ्कयोः । अधिभूतमिति वक्ष्यामोऽथाध्यात्ममतः परम् ॥३१॥

इत्यधिभूतिमत्पत्र भूतग्रहणस्य विवक्षितैमाह । उपलक्षणिमिति । अधा-ध्यात्मिमत्यत्र तात्पर्यमाह । वक्ष्याम इति ॥ ३१ ॥

वायुपाङ्कं समानान्तं त्वगन्तं चैन्द्रियं तथा । चर्मादि धातुपाङ्कं च विश्वमेतावदुच्यते ॥ ३२ ॥ वाक्यत्रयमाश्वित्याध्यात्मिकं पाङ्कत्रयं विभजते । वायुपाङ्कमिति ॥ ३२ ॥

पाङ्गमेव जगत्सर्वामिति दङ्घाऽभ्यधाद्दिषः । पाङ्गं वा इदमाब्रह्मस्तम्बं नान्यदिति स्म ह ॥३३॥

एतद्धिविधायेत्यादरर्थमाह । पाङ्कमेवेति । ऋषिवैदो वा यथोक्तद्रश्नेनसंपन्नो । कश्चित्। निपातद्वयं वस्त्वन्तरासत्त्वप्रसिद्धचर्थम् ॥ ३३॥

आध्यात्मिकेन पाङ्केन संख्यासामान्यकारणात् । बलयत्यात्मभावेन पाङ्कं बाह्यमशेषतः ॥ ३४ ॥

उत्कृष्टदृष्टिर्निकृष्टे कर्तव्येतिन्यायादाध्यात्मिकं. पाङ्कत्रयमितरपाङ्कत्रयात्म-ना विचादित्यभिमेत्य पाङ्कषद्धस्योपासनामकारं दर्शयन्पाङ्केनैव पाङ्कं स्पृणोतीत्य-स्यार्थमाह । आध्यात्मिकेनेति । संख्यासामान्यं पञ्चसंख्यावत्त्वम् ॥ ३४॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

र्थ (ग. घ.) भिदं वं। २ (क. ख.) तमर्थे। ३ (क. ख. ग. घ.) न्तं नेन्द्रि। ४ (ग. घ.) दिह स्म। ५ (ग. घ.) त्। कल (ङ.) त्। वल ।

#### सर्वोपासनशेषस्य प्रणवस्याधुनोच्यते । उपासनमलं यस्माद्वह्मणोः प्राप्तये इयोः ॥ ३५ ॥

ओमिति ब्रह्मेत्याचनुवाकस्य तात्पर्यमाह । सर्वेति । उपासनाशब्देन शास्त्रीयं सर्वे कर्म लक्ष्यते । उपासनं परापरब्रह्मदृष्टचेतिशेषः । तथोपासितेस्य प्रणवस्य तत्माप्तिसाधनत्वादितिहेतुमाह । अल्लिमित । वेदिविहिताः सर्वाः क्रियाः मणद-मुचार्य मवर्त्यन्ते तेन तस्य श्रद्धाग्रहीतत्वात्तत्परिहारेणोपदिष्टं ब्रह्म न बुद्धि-मारोहेदतस्तमादायैतस्मिन्नभयविधबद्यदृष्टिविधीयत इत्यर्थः ॥ ३५ ॥

> परस्य ब्रह्मणी यस्माद्परस्य च चोद्यते । आलम्बनतया तस्मात्स एवात्राभिधीयते ॥ ३६ ॥

परापरब्रह्मदृष्ट्यालम्बनत्वेनोंकारस्य परं चापरं चेत्यादौ विधानाच तद्नुवा-देन ब्रह्मदृष्टिरत्र विधित्सितेत्याह । परस्येति ॥ ३६ ॥

> अमित्येतच्छब्दरूपं ब्रह्मेति मनसा सदा । धारयेत्स्तुतये तस्य परो ग्रन्थोऽवतार्यते ॥ ३७ ॥

ओंकारो ध्येयत्वेनात्रोच्यते न तु सर्वशेषत्वेनत्येवं तात्पर्यमुक्त्वोमिति बद्धोत्य-स्यार्थ माह । ओमित्येतिदिति। उपास्यत्वादींकारस्य स्तुत्यईत्वं यहीत्वा समन-न्तरसंदर्भस्य स्तुतिपरत्वमाह । स्तुतय इति ॥ ३७ ॥

तद्यथा शङ्कनेत्येवं सर्वमोमिति युज्यते ।

अभिधानाहते यस्माद्भिधेयं न विद्यते ॥ ३८ ॥ ओमितीदं सर्वमित्योंकारस्य कथं सर्वत्वमुच्यते सर्वस्योतत्कार्यत्वादित्या-शङ्कच तस्य सर्वत्वे श्रुतियुंकी क्रमेण दर्शयति । तद्यथेति ॥ ३८ ॥

अनुज्ञानुकृतिस्तद्दत्सर्वत्रोमिति कीर्त्यते । ओश्रावयेत्यनुज्ञातां यत आश्रावयन्ति च ॥ ३९ ॥

ओमित्येतदनुकृतीत्यत्रानुकृतिशब्देनानुज्ञा लोकवेदयोरुच्यते । तथा च त-स्य सर्वात्मत्वेनोत्कर्षवदनुज्ञाद्भपत्वाचोत्कर्षः सिध्यतीत्याह । अनुज्ञेति । अ-प्योश्रावयेत्यादेरर्थमाह । ओश्रावयेतीति । अतोऽनुज्ञाह्रपत्वमींकारस्य मकट-मितिशेषः ॥ ३९॥

१ (ग. घ.) °तप्र°। २ (क. ख.) °रे।हयेद °। ३ (ग. घ. ङ. च.) °स्तदादा° (च.) °स्तदारोहायै'। ४ (ग. घ.) °न्तरं सं । ५ (च.) 'स्यानुकाये'। ६ (क. ख. ङ.) 'युक्तिक'।

प्रसौति ह्यनुजानाति ब्रह्मोमित्येव चर्त्विजम् । प्रवक्ष्यन्ब्राह्मणो वेदमोमित्येवं प्रयुज्यते ॥ ४० ॥ ओमिति ब्रह्मा प्रसौतीत्यस्यार्थमाह। प्रसौतीति। ओमिति ब्राह्मण इत्यादेर-र्थमाह। प्रवक्ष्यिति ॥ ४०॥

उपाप्रवानि बंह्मेति स च वेदमवामुयाद ॥ ४१ ॥ परात्मा वा अवेद्वह्म स तदोंकारपूर्वकम् ॥ प्राप्नोत्येव न संदेह उपासीतात ओमिति ॥ ४२ ॥

किमभिसंधायोंकारपूर्वकं वेदाध्ययनं करोति तत्राह। उपाप्तवानीति। ब्रह्मश-ब्देन वेदो गृह्यते ॥ ४१ ॥

ब्रह्मशब्दस्यार्थान्तरमुक्त्वा तँत्रापि वाक्यं योजयति । परात्मेति । उपासकः सर्वेनाम्ना परामृश्यते ॥ ४२ ॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

्यथोक्तोपासनादेवं स्वाराज्यफल्संश्रयात् । नैष्फल्ये कर्मणां प्राप्ते तत्साफल्यार्थं उत्तरः ॥४३॥

आप्रोति स्वाराज्यमित्युपासनादेव स्वाराज्यश्रवणात्कर्मणामानर्थक्यमाश-द्भुत्र तदर्थवन्त्वं वक्तुमृतं चेत्याद्यत्तरानुवाकप्रवृत्तिरित्याह । यथोक्तेति ॥ ४३ ॥

स्वाध्यायोऽध्ययनं ज्ञेयं तथाचाध्यापनं परम् । जाधातव्या यथाशास्त्रमग्नयः श्रेयसे तथा ॥ होतव्यमग्निहोत्रं च कुर्याचातिथिपूजनम् ॥ ४४ ॥

ऋतसत्यशब्दयोरर्थस्य प्रथमानुवाके गतत्वादिदानीं स्वाध्यायमवचनशद्ध-योर्श्वमाह । स्वाध्याय इति । अप्रयश्चेत्यादेरर्थं कथयति । आधातव्या इति ॥ ४४ ॥

> तथा संव्यवहारश्च मानुषं स्यादसंशयम् ॥ ४५ ॥ उत्पाद्या च प्रजा योग्या प्रजनं चर्तुसेवनम् । निवेशनं सुतस्येह प्रजातिरितिगम्यताम् ॥ ४६ ॥

ं मानुषं चेत्यादौ मानुषशब्दार्थमाह । तथेति । छोकिँकः संव्यवहारो विवा-'हादिः ॥ ४५ ॥

पजामजननशब्दयोरर्थमाह । उत्पाद्याचेति । प्रजातिशब्दार्थं विवक्षितं दर्श-यति । निवेशनमिति ॥ ४६ ॥

ैं (ग. घ. ङ.) °रिवजः। पं। २ (क.) ब्रह्मैव स। ३ (ग. घ.) °रोतीत्यत्रा°। ४ (ग. घ.) तथात्रा°। ५ (ग. घ.) °किकसं। उक्तेषु व्याप्टतेनापि कार्ये एव प्रयत्नतः । स्वाध्यायंप्रवचने तेन प्रत्येकं च ग्रहस्तयोः ॥४७॥ पुनः पुनः स्वाध्यायंप्रवचनग्रहणस्य तात्पर्यमाह । उक्तेष्विति ॥ ४७॥ वेदार्थबोधनं नास्ति स्वाध्यायेन विना यतः । तथा प्रवचनेनातो धर्मार्थं च ग्रहस्तयोः ॥ ४८॥

कर्तव्यान्तरे व्याप्टतेनापि स्वाध्यायमवचने कर्तव्ये इत्यत्र हेतुमाह । वेदा-थैति । अतस्तयोः मत्येकं ग्रहणमितिशेषः । मवचनेन विनेति संबन्धः । पुण्यो-पचपहेतुत्वाच मत्येकं ग्रहणं तयोरित्याह । धर्मार्थं चेति ॥ ४८ ॥

सत्यमेव तु वक्तव्यमिति सत्यवचा जगौ।
राथीतरो मुनिस्तहत्तप एवेत्युवाच ह ॥ ४९ ॥
पुरुशिष्टस्य तनयः कर्तव्यं तु महातपाः।
मुद्रलस्याऽऽत्मजश्चाह कर्तव्ये यत्नमास्थितेः॥
स्वाध्यायप्रवचने एव ते एव तु तपो यतः ॥५०॥
ऋषीणां मतभेदोपन्यासेन स्वाध्यायप्रवचनयोरादरं स्वचित्। सत्यमेवेत्याः
दिना ॥ ४९ ॥ ५० ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

स्वाध्यायार्थश्च विज्ञेयः अहं वृक्षस्य रेरिवा। इत्यादिरुत्तरो ग्रन्थो विश्वदिहिं ततो घियः ॥५१॥

अहं दक्षस्येत्यादिमञ्जाम्नायस्य तात्पर्यमाह । स्वाध्यायार्थश्चेति । अत्र हि पकरणे मञ्जपाठो जपार्थो एश्चते । इपेत्वेति शाखामाच्छिनत्तीतिवदन्यत्र विनियोजकश्चत्याद्यनुपल्लम्भान् चाक्षितमसीत्यादिवद्वपासनादि शेषत्वमस्य उत्तं शक्यं ज्ञानसाधनिकयाविधेः प्रक्रान्तत्वादित्यर्थः । मञ्जलपस्य फलमाह । विश्वाद्धिति ॥ ५१ ॥

विशुद्धमनसो यस्मात्सम्यग्ज्ञानोदयो अवेत् । मन्त्राम्नायोऽयमारब्ध एतस्मात्कारणात्परः ॥५२॥ विश्वद्धिपयोजनमाह । विश्वद्वेति ॥ ५२ ॥

१ (क. ख.) ° यव °। २ (क. ख.) ° चने ग्र °। ३ (ग. घ.) ° नतरव्या °। ४ (ग. घ.) ° जवाऽकि °।

उच्छित्तिलक्षणस्याहं विश्वस्य जगतः सदा । अस्य संसारवृक्षस्य रोरेवा जनकोऽस्म्यहम् ॥५३॥ अहं दृक्षस्य रेरिवेत्यस्यार्थं कथयति । उच्छितीति । अहमिति मन्नहण्य-समूतो यद्यते ॥ ५३॥

कीर्तिः ख्यातिमर्भ ज्ञेया गिरेः प्रष्टमिवोच्छिता । ऊर्ध्व तत्कारणं ब्रह्म पवित्रं अवहानतः ॥ ५४ ॥

कीतिः पृष्ठं गिरेरिवेत्यस्यार्थमाह । कीतिरिति । ऊर्ध्ववित्र इत्यस्यार्थमानः ह । ऊर्ध्वविति । तच पवित्रं भवेदितिसंबन्धः । पवित्रत्वं साध्यति । भवेति । वाक्योत्थब्रद्धिवृत्तिहारेणेतिशेषः ॥ ५४ ॥

यस्य सोऽहं भवेहूर्ध्व पवित्रं पावनं परम्॥ ५५॥ वाजमन्निमिति ज्ञेयं तहतीव दिवाकरे।

स्वमृतं परमं ब्रह्म बुद्धावस्यामहं सदा ॥ ५६ ॥

पवित्रत्वं स्पष्टयति । पावनं परमिति । यस्य ममेदं स्वरूपमुक्तलक्षणं ब्रह्म सोऽहमूर्घ्वपवित्रोऽस्मीति योजना ॥ ५५ ॥

क वाजिनीवे त्यादेरथेमाह । वाजिमिति । यथान्तवत्यादित्ये प्रकटं ब्रह्माहमस्भी-स्यादित्यो मन्यते तथाऽस्यां बुद्धौ स्वभृतं शोभनमभृतमहमस्भीत्यर्थः ॥ ५६ ॥

द्रविणं धनमियाहुरिह् त्वात्मावबोधनम्।

सवर्चसं सुदीतं स्यान्मोक्षामृतफलपद्म् ॥ ५७ ॥

्द्रविणमित्यस्यार्थमाह । द्रविणमिति । तत्रहेतुत्वेनोत्तरपदमवतौर्व ब्याच्छे। सर्वचेसमिति ॥ ५७ ॥

अक्षितोऽक्षीणरूपत्वाहेदानुवचनं त्विद्म् । त्रिशङ्कोर्वह्मभूतस्य ह्यार्पं संदर्शनं परम् ॥५८॥

समेथा अमृतोक्षित इत्यत्र पदद्वयस्य मितद्धार्थत्वादिविवक्षित इतिपदस्यार्थ-माह । अक्षित इति । अक्षीणह्मपत्वं पङ्कावविकारैरहितत्वमिति त्रिराङ्कोरित्या-देरर्थमाह । वेदेति । ऋषेत्विराङ्कोत्रेद्धमावं माप्तस्य ब्रह्मवेदनमनु यदेतदार्षमा-स्मीयं परं दर्शनं तस्य स्वानुभावस्य मकटीकरणमेवं तद्वचनिवत्यर्थः ॥ ५८ ॥

१ (क.) वेत्यस्यार्थे। २ (ग. घ.) वारयन्वयाचे। ३ (ग. घ. ङ.) रिवरे। ४ (क.) मेते।

1,

पावनोऽस्य जपः श्रेयान्त्रह्मज्ञानस्य जन्मने । मुमुक्षः प्रयतस्तस्माज्जपेदेतत्समाहितः । कर्मप्रसङ्ग उक्तत्वाद्यमथेऽवसीयते ॥ ५९ ॥

मन्नाम्नायोऽस्मिन्मकरणे जपार्थः स्यादित्युक्तमधिकविवक्षया पुनरनुवद-ति । पावनोऽस्येति । तदेवाधिकं दर्शयति । कर्मेति । ऋतं चेत्यादौ पूर्वत्र वेद-मनुच्येत्यादावुत्तरेत्र कर्माभिधानान्मध्ये मन्नाम्नायो जपार्थ एवेति गन्यते । जपस्य कर्मत्वादित्यर्थः ॥ ५९ ॥

> मुमुक्षोस्तत्परस्यैवं श्रीतस्मार्तेषु कर्ममु । आर्ष च प्रातिमं ज्ञानमाविर्भवति मोक्षदम् ॥६०॥

न केवलं जपस्यैव ब्रह्मज्ञानं फलं किंतु सर्वकर्मणामित्याह । मुमुक्षोरिति । ईश्वराथेषु श्रौतेषु स्मार्तेषु च कर्मम्र फलाभिसंधिवर्जितस्येश्वरायेत्येवं तात्पर्येण महत्तस्य परिशृद्धबुद्धेर्भीक्षमेवापेक्षमाणस्यार्षं यथार्थं प्रातिभमुपदेशानपेक्षं मोक्ष-फलज्ञानमुद्रावयतीत्पर्थः ॥ ६० ॥ इति नवमोऽनुवाकः॥ २ ॥

आर्म्भो नियमार्थः स्यादात्मज्ञानोदयात्पुरा । श्रुतेर्वेदमनूच्येति श्रुतिश्वैवानुज्ञास्ति हि ॥ ६९ ॥

वेदमनूच्यादेरनुवाकस्य तात्पर्यमाह। आरम्भ इति। ज्ञानस्याऽऽत्मविषयस्य
मोक्षसाधनस्योदयातपूर्वं नियमेनावदयंभावेन कर्तव्यानि नित्यनैमित्तिकानि कर्वे
माणीत्येको नियमः। तानि पूर्वभेव कर्तव्यानीत्यपरो नियमः। तस्योभयविक्
धस्य नियमस्य सिद्धचर्यो वेदमनूच्येति श्रुतेरारम्भः स्यादित्यर्थः। ज्ञानातपूर्वक्
मवद्यमनुष्ठेयानि कर्माणीत्यस्मित्रियमे प्रमाणमाह। श्रुतिश्चेति । विविदेषक्तीत्यादिका श्रुतिः। चङ्गव्दात्कषायपङ्किः कर्माणीत्यादिका स्मृतिश्च यथोक्तमधमित्रवद्गीत्यर्थः॥ ६१॥

विद्योत्पत्त्यर्थमेतानि कर्तव्यानि मुमुश्रुणा । वक्ष्यमाणानि कर्माणि यावदात्मावबोधनम् ॥६२॥ आत्मज्ञानोद्यादृर्ध्व पुरुषार्थावसानतः ।

स्वतः सिद्धेश्व मोक्षस्य कर्मकाण्डमनर्थकम् ॥६३॥

तथापि प्रागेव कर्माणि कर्तव्यानीति नियमो न युज्यते । ज्ञानादृर्ध्वमणि व यावज्जीवश्वत्या तेषां कर्तव्यत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । विद्यत्यादिना ॥६२॥६३॥ १ १ (ग. घ.) १रकं। २ (ग. घ. ङ.) १स्यैव श्रीं। ३ (क. ख.) विद्योत्पत्यादिः।

## तस्मात्सर्वविद्युद्धचर्थं कार्यं कर्म मुमुक्षुभिः। प्रागेव ब्रह्मविज्ञानान्नियमेनेति ह श्रुतिः॥ ६४॥

उत्पन्ने ज्ञाने विवक्षितस्य मोक्षस्य सिद्धत्वादुत्तरकोलं कर्तव्याभावात्मागेव कर्तव्यानि कर्माणीत्युपसंहरति । तस्मादिति ॥ ६४ ॥

> ञानर्थक्यापनुत्त्यर्थमृतादीनां पुरा श्वितिः । नियमार्थमिहोक्तिः स्यादात्मज्ञानोद्यार्थिनः ॥ ६५॥

ऋतं चेत्यादौ कर्माण्येव कर्तव्यत्वेनोक्तानि वेदमनूच्येत्यादिपकृतश्चताविष तान्यिष कर्तव्यत्वेनोच्यन्ते तेन पुनरुक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह। आनर्थक्येति । उ-पासनादेव स्वाराज्यश्रवणादानर्थक्यं कर्मणामाशङ्कच तत्परिहारार्थमृतं चेत्यादि-रनुवाको वेदमनूच्येत्यादिंस्तु नियमद्वयसिद्धंचर्थं इति न पुनरुक्तिरित्यर्थः॥६५॥

अध्याप्य निखिलं वेद्मन्तेवासिनमाद्रात् । सत्यं वदेत्येवमादि गरीयाननुशास्ति हि ॥ ६६ ॥ संगतिं दर्शियत्वा वाक्यमवतारयित । अध्याप्येति । सत्यं वद धर्मं चरे-स्याचनुशासनम् ॥ ६६ ॥

यथोपळब्धं यहाक्यं हिंसाकल्कविवर्जितम् । सर्वधर्मविदः प्राज्ञास्तत्सत्यं प्रतिजानते ॥ ६७ ॥ तत्र सत्पशब्दार्थमाह । यथोपलब्धमिति । हिंसाकल्काभ्यां विवर्जितम् । कल्को भावदोषः ॥ ६७ ॥

अग्निहोत्राद्यनुष्ठानं धर्ममाहुर्विपश्चितः । प्रमादं मा कथास्तद्दत्स्वाध्यायं प्रति सर्वदा ॥ ६८॥ धर्मशब्दार्थमाह। अग्निहोत्रादीति। स्वाध्यायादित्यादेरर्थमाह। प्रमादमिति । विदिताकरणं प्रमादः । तद्वत्तत्यवदनाद्यनुष्ठानवदित्यर्थः ॥ ६८॥

ं तथाभिरूषितां न्याय्यामाचार्यायाथ दक्षिणाम् । दत्वा दारांस्त्वमाहृत्य माच्छेत्सीः सुतसन्तितम् ॥६९॥ अध्ययनिर्वदेत्याऽऽनन्तर्यमथश-व्यार्थः ॥ ६९॥

<sup>ं</sup> १ (ग. घ.) कालक । २ (च.) दिश्रुतिर्निय । ३ (च.) द्वार्थोवि ।

विस्मृत्याप्यनृतं नित्यं न च वक्तव्यमण्वपि । इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं सत्यादीति पुनर्वचः ॥ ७० ॥ सत्यात्र ममदितव्यमित्यस्यार्थमाह । विस्मृत्यापीति ॥ ७० ॥ एवं शिष्टेष्वपि ज्ञेयं प्रसिद्धार्थत्वकारणात् । स्पष्टार्थं उत्तरो ग्रन्थः स्वयमेवावगम्यताम् ॥७९॥

उक्तं न्यायं धर्मात्र प्रमदितव्यमित्यादिवाक्येष्वतिदिशति। एवमिति। तेष्व-क्षरार्थी न वक्तव्यो प्रन्यस्य स्पष्टार्थत्वेन व्याख्यानानपेक्षत्वादित्याहं। प्रसिद्धा-र्थत्वेति॥ ७१॥

उक्तेभ्योऽन्यानि कर्माणि शिष्टाचारोपगानि तु । अनाशङ्कितदोषाणि त्वया कार्याणि यत्नतः ॥७२॥ पान्यनवचानीत्यादेर्थमाह । उक्तेभ्य इति । सत्यादिभ्य इति यावत् ॥७२॥ समाशङ्कितदोषाणि शिष्टैराचरितान्यपि । सावद्यानि न कार्याणि कर्माणीह कदाचन ॥७३॥ नो इतराणीत्यस्यार्थमाह । समाशङ्कितेति ॥ ७३॥

श्रुतिस्मृत्यविरुद्धानि शिष्टाचारोपगानि च । अस्मत्कर्माणि कार्याणि न विरोधीनि कर्हिचित् ॥७४॥ षान्यस्माकमित्यादेरर्थमाह । श्रुतीति ॥ ७४॥

अस्मत्तो ब्राह्मणा ये स्युः श्रेयांसः शास्त्रवेदिनः । तेषामासनदानेन श्रमापनयनं कुरु ॥ ७५ ॥

ये के चास्मदित्यादेरथें कथयति । अस्मत्त इति । श्रेयांसः समां हीनावैति द्रष्टरुपम् ॥ ७५ ॥

तेषामाख्यायिकायां वा न वाच्यं संभ्रमात्त्वया।
तदुक्तसारं त्वादाय नापकार्य यथाबळम् ॥ ७६ ॥
तस्यैवार्थान्तरमाह। तेषामिति। एतेषां कार्यविघाताय मम सामध्यमस्तीति कृत्वा तेषामपकाराय न मयतितच्यमित्याह। नापकार्यमिति॥ ७६ ॥

१ (ग.घ.) 'तं नैव त्वया व'। २ (ख.ङ.) 'त्यं नैव व'। ३ (ख.) 'माना हीं।

श्रद्धयेव हि दातव्यमश्रद्धाभाजनेष्विप ॥ ७७ ॥ श्रीर्विभूतिस्तया देयं देयं चापि सदा हिया । भिया भयेन दातव्यं संविन्मेत्री तयाऽपि च ॥७८॥

श्रद्धया देयमित्यस्यार्थमाह । श्रद्धयैवेति । एवकारेण श्रद्धापूर्वकं दानं म-शस्तं न त्वश्रद्धया दातव्यं तस्य फलविकलत्वादित्येतदुच्यते ॥ ७७ ॥

श्रिया देयमित्यादेरर्थमाह । श्रीरिति । ह्रिया स्वापेक्षया हीनधनेषु दानं हृष्ट्वा स्वापेक्षया हीनधनेषु दानं हृष्ट्वा स्वापेक्षया हीनधनेषु दानं हृष्ट्वा स्वापेक्षया त्या राजादिभयेन विवाहादौ प्रसिद्धो स्वीक्कसंव्यवहारः संविन्मैत्रीतिचोच्यते ॥ ७८॥

एवं चेहर्तमानस्य श्रीतस्मार्तेषु कर्ममु । दत्ते वा विचिकित्सा स्यात्संशयो मतिविश्रमात् ॥ तस्मिन्कर्मणि दृत्ते वा विप्रा ये सूक्ष्मद्शिनः ॥७९॥ अथ पदीत्यादेरर्थमाह।एवं चेहिति।श्रुतिस्मृत्यनुसारेण तत्र तत्र वर्तमानस्य कृतः संशयस्तत्राह । मतीति । संमिशिन इत्यस्यार्थमाह । स्कृमेति ॥ ७९॥

स्वतन्त्रा अभियुक्ताश्च ऋजवः कामवर्जिताः। यथा ते तत्र वर्तन्ते वर्तिथास्त्वं तथैव च ॥ ८०॥

युक्तत्वं स्वातेन्त्रयमपरप्रयुक्तत्वमायुक्तत्वमभियुक्तत्वमळूक्षत्वमृजुत्वमकूरत्वं ध-मुकामत्वमदृष्टार्थित्वम् ॥ ८० ॥

तथा शङ्कितदोषेषु यथोकसुपपादयेव । आदेशोऽत्र विधिर्जीय उपदेशः सुताय च ॥८१॥

अथाभ्याख्यातेष्वत्यादेर्थमाह । तथेति । अभिशस्तेष्वपि यथैवंविधाः पुहिषा वर्तन्ते तथा त्वयापि वर्तितव्यमित्यर्थः । एष आदेश इत्यस्यार्थमाह ।
आदेशोऽत्रेति । सत्यं वदेत्यादिनोक्तोऽर्थी विधिरादेशोऽनुष्ठेय इत्यर्थः । एष
उपदेश इत्यस्यार्थमाह । उपदेश इति ॥ ८१ ॥

रहस्यं सर्ववेदानां वेदोपनिषदुच्यते । अनुशासनमीशस्य ज्ञेयमेतत्परात्मनः ॥ ८२ ॥

एषा वेदोपनिषदिति व्याचिष्ठे । रहस्यमिति । एतदनुशासनिमिति व्याक-रोति । अनुशासनिमिति ॥ ८२॥

१ (ग. म.) 'दिलुच्य'। २ (च.) 'तङ्यं प'। ३ (क. ख.) 'भिष्रयु'।

#### यस्मादेवमतः सिद्धर्यथोक्तं यत्नमास्थितैः । उपासितव्यं कर्तव्यमेवं चैतत्समाचरत् ॥ ८३ ॥

उपास्यमुपासितव्यमिति पदद्वयस्यार्थं कथयति । यस्मादिति । यथौकमा-देशोपदेशाच्यं यस्माद्वेदोक्तं तस्माचरनमास्थितैः सद्धिरेतत्याग्गतं सत्याचुपा-सितव्यं कर्तव्यतया बुद्धौ ध्यातव्यम् । ततश्च यथाव्याख्यातं तथा दुर्योदित्येत-द्वपास्यमित्यनेन विवक्षितमित्यर्थः ॥ ८२ ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

> प्रमादोत्थादपन्यायाद्वरुशिष्याभिसंगतेः । प्रसक्तो यस्तयोद्वेषस्तच्छान्ये शान्तिरुच्यते ॥८४॥

संहितोपनिषदारम्भे साधारणी शान्तिरुदाहता संप्रति तदवसाने सगुण-विद्यानामुक्तत्वात्तदसाधारणीं शान्तिमुदाहरति । प्रमादेति । अपरविद्यार्थिनः शिष्यस्य तद्वपदेष्टुराचार्यस्य च परस्परसंगति निमित्तीकृत्य प्रमादकृतादपरा-धान्यायातिक्रमसंभवाद्यस्तयोर्मिथो द्वेषैः शङ्कचते तद्वपशान्त्यर्थं शं नो मित्र इत्याद्या शान्तिरिहोक्तेत्यर्थः ॥ ८४ ॥

> स्याज्ज्ञानं फलवद्यस्माच्छान्तान्तःकरणे गुरौ । तस्येश्वरेणानन्यत्वाहृयः शान्तिरियं ततः ॥ ८५ ॥ भाव्यं तु परिहाराय तन्मा मावीदितीरणम् । जात्मनां ब्रह्मतां यस्मात्स्वतः सिद्धां प्रवश्चिति ॥ १८६॥ इति शिक्षाया वार्तिकानि समाप्तानि ॥

गुरी प्रस्ति चियो प्रेयो होषे स्थितेऽपि को दोषः स्याचन्नाऽऽह । स्यादिति । गुरी प्रस्त्रिचित्ते सत्येव तदुपितृष्टं ज्ञानं तत्यसादादासादितं रागद्वेषादिरहितस्य शिष्यस्य सफलं संपद्यते तस्माचयोद्वेषिस्थितिरगुक्तेत्यर्थः । आचार्यस्य बुद्धिमसा-दार्थं शिष्येण प्रयत्नवता भिवतव्यमित्यत्र हेतुमाह । तस्येति । सह नाववित्व-त्यादिशान्तिपाठस्य तात्पर्यमाह । भूय इति । यतस्तदपरं ब्रह्म मामाचार्यं चौ-वीदरक्षदित्येवमीरणिमह मध्यमायां शान्तौ दृश्यते।ततः सगुणिवद्याविषयशान्ते-रित्यवैत्तत्वादियं शान्तिभूयो निर्दिश्यमाना निर्गुणिवद्याविषया भविष्यति तन् न्रापि भाव्यं संभावितमेवोपसर्गजातमत्रस्तत्पिरहारार्थं पुनः शान्तिर्थवतीत्यर्थः । सुत्र तर्विति निर्गुणिवद्या निग्यते तन्नाऽऽह । आत्मन इति । आत्मनस्त्वंपद्यक्षस्यस्य तत्पदलक्ष्यब्रह्मतां नित्यसिद्धामिवद्यातिरोधानव्यावृत्त्यर्थं यतो ब्रह्मविदित्याः वा श्रुतिर्वक्ष्यति । अतो निर्गुणिवद्या वर्ष्ठीद्वये भविष्यतित्यर्थः ॥ १८६ ॥

इति मथमवल्लीशिक्षावार्तिकटीका समाप्ता॥

१ (क.ड.च.) भः शक्यते । २ (ग.घ.) वृत्तित्वा । ३ (क.स्व.) स्तस्य परि ।

#### ब्रह्मवछी ।

#### कामादयो यदज्ञानात्तज्ज्ञानात्स्यादकामता। अतःपरं तदेकात्म्यं वक्ष्यतेऽज्ञानघस्मरम् ॥ १ ॥

सगुणविचामुक्तवा निर्गुणविचां वक्तुमारभमाणो नमस्कारव्याजेन बश्चीद्व-यार्थं संक्षिप्य कथयति ॥ १ ॥

#### नानागतमनौतिद्यं प्रत्यगेकमविक्रियम्। अनादेयमहेयं यन्नमस्तस्मै सदादशे ॥ २ ॥

नानागतिमिति । कालत्रयानविद्धकं कूटस्थमहेयमनुपादेवं चिदेकतानमा-त्मतत्त्वं द्वाभ्यां वर्ष्वीभ्यां मतिपाचं तस्मै त्रिविधोऽपि महीभावो भक्तिश्व-द्धाभ्यां भवत्वित्यर्थः ॥ २ ॥

#### 🐭 यावन्त्युपासनान्यादावविरुद्धानि कर्मभिः। संहिताविषयादीनि स्युस्तान्यभ्युद्याय तु ॥ ३॥

नमस्कारच्याजेन वर्छीद्वयस्य तात्पर्यमुक्त्वा प्रागुक्तोपासनावशादेवापेक्षित-मौक्षसिद्धेरलमात्मज्ञानार्थेनोपनिषदारम्भेणेत्याशङ्कच पूर्वोक्तान्युपासनान्यनूख तेषामभ्युदयफलत्वमेव न मुक्तिफलत्वमित्येतदाह । यावन्तीति ॥ ३ ॥

#### न चैतावदवष्टम्आत्कामकर्मोद्भवत्वतः। सर्वानर्थिकबीजस्य मोहस्यास्ति निराक्रिया ॥ ४ ॥

उक्तानां केवलोपासनानां मुक्तिफलत्वाभावेऽपि कर्मसहितानां तासां मुक्ति-फलत्वभित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । एतावच्छब्दे कर्भोपासनसमुचयौं गृह्यते वडकोन सर्वस्मिन्नर्थे निरपेक्षकारणस्याज्ञानस्य नैव निवृत्तिस्तस्य संसारकारण-कामकर्मभसवहेतुत्वात्तस्य सकार्यस्य विरोधिनो ज्ञानादेव निवृत्तिर्युक्तेत्यर्थः॥४॥

#### तस्मात्संसारमूलस्य भृशमुच्छित्तयेऽधुना । यथाभूतार्थबोध्यात्मज्ञानं सम्यक्प्रवक्ष्यते ॥ ५ ॥

पतो ज्ञानादेवाज्ञानं निवर्तते ततस्तिवर्तकज्ञानार्थत्वेनोपनिषदारम्भः स्यादित्याह । तस्मादिति ॥ ५ ॥

# नियकर्माचनुष्ठानाच्छुद्धान्तःकरणः पुमान् । विरक्तश्रायजाङ्काभात्स्वप्रपुत्रादिलाभवद् ॥ ६ ॥

ज्ञानार्थत्वनोपनिषदारम्भेऽपि ज्ञानाधिकारी कः स्यादित्याशङ्कच सर्वकर्म-स्यजः संन्यासिनस्तदधिकारं वक्तु गन्तःकरण युद्धिवराग्ययोरिधकारिविशेषण-स्वमाह । नित्येति ॥ ६ ॥

प्रत्यक्षागमिलक्षेति यद्यत्कर्मोद्भवं फलम् । तत्क्षयिष्ण्विति विज्ञाय विरक्तो नरकाद्यथा ॥७॥

शुद्ध बुद्धेवैराग्यं कथं तिध्यतीत्याशङ्कः च कर्भकलस्यानित्यत्वदर्शनादित्याह । मत्यक्षेति । कस्यचित्मत्यक्षेण कस्यचित्रकृतकं तदनित्यिमत्यनुमानेन कस्य-चित्तच्येहेत्यादिनाऽऽगमेने कर्मकलैस्य क्षयदर्शनात्ततो नरकादिव विरक्तो भवतीत्यर्थः ॥ ७ ॥

अपास्ताशेषदोषं यत्सर्वकामानिरासकृत् । तद्नाप्तं तमोमात्राप्रसिष्ठयेव हि तद्यतः ॥ ८॥

साधनचतुष्ट्रयसंपन्नाय संन्यासिनो जिज्ञासीरेव मोक्षसाधनज्ञानेऽधिकारिते- ""
स्यत्र हंत्वन्तरमाह। अया स्तिति। मोत्रस्य ज्ञानंव्यवहितस्थेन नित्यसिद्धत्वाज्ज्ञानाथिनः संन्यासिनस्तत्राधिकारो भवतीत्यर्थः। तच्च तमःशब्दितम्ज्ञानं मानायोग्यत्वादनुभवादेव सिध्यतीत्यिभिनेत्याऽऽह। मासिद्धचैवेति॥ ८॥

तदनाप्तिकृद्ज्ञानध्वस्तयेऽलं न कारकम् । प्रयम्ज्ञानेऽधिकार्यस्माच्यक्तपूर्वोक्तसाधनः ॥ ९ ॥

मोभव्यवियमूत (याज्ञानस्य कर्मेव निवर्तकं न ज्ञानिमत्याशङ्कच ज्ञानस्य तिद्वरोधित्वात्कर्मगस्तदिवरोधित्वान्नेविमत्याह । तदनाभीति । ज्ञानस्याज्ञान्निवर्तकत्वात्कर्मगस्तदिवर्तकत्वादस्यादेव हेतोस्त्यक्तकर्मगद्ववेश्वराधिकारित्युपसंहरति । प्रत्यगिति ॥ ९॥

त्याग् एव हि सर्वेषां मोक्षसाधनमुत्तमम् । यजतेव हि तज्ज्ञेयं त्यकुः प्रत्यक्परं पद्म् ॥१०॥ त्यज्ञ धर्ममधर्मे च तथा सत्यानृते अपि । न्यासो ब्रह्मेति च प्राह तैत्तिरीयश्चितिस्तथा ॥ ११॥ संन्यासिनो ज्ञानाधिकारित्वे श्वितस्मृत्यानुक्ष्यं दर्शयित। त्याग इति॥१०॥१९॥

१ (ख.) 'पुरादि'। २ (ग. घ.) 'नफ'। ३ (क. ख.) 'छत'। ४ (ग.

क्षयिष्णु साध्यं विज्ञाय निःशेषं कर्म साधनम् । तत्त्यागसाधनस्तस्मात्प्रत्यग्ज्ञाने प्रवर्तते ॥ १२ ॥ श्रुतिस्मृतिभ्यां फल्लितमर्थं कथयति ॥ श्रयिष्ण्विति ॥ १२ ॥ उत्पत्त्यादि स्वतश्चेत्स्यात्कर्मणा किं प्रयोजनम् । स्वत एव न चेत्तरस्याहदु स्यात्कर्मणाऽत्र किम् ॥१३॥ किंचोत्पच्याप्तिविकृतिसंस्कृतीनामन्यतमस्य मोक्षे स्वतः सत्त्वे स्वतोऽसत्त्वे च कमंबैपर्थ्यात्कर्मत्यजो ग्रमुक्षता विवक्षितेत्याह । उत्पत्त्यादीति ॥ १३ ॥

उत्पर्यादी तु यच्छकं हेतुमात्रमपेक्षते। कर्मव्यपेक्षा तस्यैव घटोत्पत्तौ मृदो यथा ॥१४॥ मुक्ती कर्मानर्थक्ये कुत्र तदर्थवच्वं तत्राऽऽह। उत्पच्यादौ त्विति ॥ १४ ॥

नित्यं न भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता । न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्पाकाशयोरिव ॥ १५॥ उत्पत्त्यादि स्वतश्चेत्स्यादित्यादिनोक्तं प्रपञ्चयति । नित्यमिति ॥ १५॥

कर्तव्यता न साध्यस्य विदितत्वाहिधीयते । दुःखत्वाच न यागस्य त्युपायस्त्ववबोध्यते ॥ १६ ॥

नन् कर्मकाण्डस्य कर्मनियोगनिष्ठत्वेन तत्र मामाण्यवज्ज्ञानकाण्डस्यापि ज्ञानियोगनिष्टतया तत्र पामाण्यं नैयोगिकज्ञानसाध्यत्वानमुक्तेने तत्र कर्मत्य-जो अधिकारः सिध्पेदित्याशङ्कच दृष्टान्तं दृषयति । कर्तव्यतेति । स्वर्गादिफलस्य पुरुषार्थत्वेन स्वानुभवसिद्धत्वाच तत्र कर्तव्यता वैधी यागादेरपि धात्वर्थस्य शांत्मकत्वात्कर्तव्यत्वायोगान तत्र कर्तव्यतां वक्तं शक्यते । अतो यागादेरि-ष्ट्रसाधनत्वमात्रमज्ञातं कर्मकाण्डेन बोध्यते । तथा ज्ञानकाण्डेनापि ब्रह्मात्मत्व-मज्ञातमेव बोध्यमितिकर्तव्यतापरपर्यायस्य नियोगस्यानवकाशत्वाज्जानादेव केवलात्केवल्यमितिकर्मत्यजस्तत्राधिकारसिद्धिरित्यर्थः ॥ १६ ॥

विजिज्ञासस्य तदिति ब्रह्मज्ञाने प्रवर्तकम् । जिज्ञास्य लक्षणोक्तिः स्याद्यतो वा इति च श्रुतिः ॥ १७॥

काण्डद्वये नियोगानङ्गीकारे कर्मणि ज्ञाने वा किं प्रवर्तकमित्याराङ्कच रागस्य पवर्तकत्वमभिपेत्याऽऽह । विजिज्ञासस्वेति । यश्मिन्बद्यविशेषिते ज्ञाने रागस्य प्रवर्तकत्विमष्टं तत्र ब्रह्मणो विशेषणस्य किं छक्षणमित्याशङ्कयाऽऽह । जिज्ञास्येति । जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वं तस्य तटस्थलक्षणं सिचदान-न्दात्मकं स्वरूपलक्षणं श्रुत्यक्तमित्यर्थः ॥ १७ ॥

## कोशमत्यक्प्रवेशेन पूर्वपूर्वप्रहाणतः । कारकादिनिषेधेन द्युपायो ब्रह्मवेदने ॥ १८॥

यथोक्तस्य ब्रह्मणो ज्ञाने साधनं दर्शयित । कोशोति । पूर्वपूर्वस्यात्ममपादि-कोशस्य दृश्यत्वपरिच्छित्रत्वादिना त्यागेन क्रियाकारकफुटात्मकद्वैतिनरासेन कार्यकारणात्मककोशेषु पत्यक्त्वेनैवाऽऽत्मनो निश्चयेन पदार्थज्ञानं ब्रह्मज्ञाने साधनमतस्तदुपायचिन्तया न मनः खेदनीयमित्यर्थः॥ १८॥

# अविद्योद्दततृष्णेन पुंसा यत्काल्पतं फलम् । अनन्तफलसिद्दयर्थं तदन्तिः प्रवृत्तये ॥ १९ ॥

वल्ळीद्वयतात्पेयोदि च दर्शयित्वा प्रतिपदं व्याख्यामारभमाणो ब्रह्मविदा-मोति पर्रामितप्रथमं प्रयोजनोपादानस्य तात्पर्यमाह । अविचेति । स्वात्मभूत-मेव नित्यपाप्तं फलमविचातिरोधानादिदं ये स्यादित्युद्भृततृष्णावता मुमुक्षुणा परिच्छित्रत्वेन प्राप्यत्वेन कल्पितं ब्रह्मज्ञानप्रयोजनं ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यन्-चते । तदनुवादश्च तदुपाये ज्ञाने मुमुक्षुपद्यतिद्वारा परिपूर्णस्य फलस्य स्वह्मप्रभूतस्याऽऽविभीवाय भविष्यतीत्यर्थः ॥ १९ ॥

# कर्तुः कर्माणि कार्यार्थमनात्मफलदानि हि । पुरोक्तानि यतो नासावन्यथाऽतः प्रवैर्तते ॥ २० ॥,

मोक्षसाधने मुमुक्षुमवृत्त्यर्थं मोक्षफलानुवादेऽपि पुरुषाधेसाधनत्वेन कर्मणा मिसद्भान्यवेव मुमुक्षुमवृत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । कर्नुरिति । कार्यं साध्यं फलं तित्सद्धचर्थं यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि कर्नुनिर्वर्तकस्य यदनात्मभूतं फलं स्वर्गपश्चपुत्रादि तत्माप्तिसाधनान्येव पुरा कर्मकाण्डे मोक्तानि कर्मफलस्य चतु-विधत्वादात्मस्वभावभूतायामुक्तेस्तिद्वलक्षणत्वाद्यस्मादेवं तस्मादसी मुमुक्षुन् कर्मस रागेण प्रवर्तते। कित्वन्यथा कर्मपरिहारद्वारेण मोक्षेच्छया ज्ञाने प्रवृत्ती भवतीत्यर्थः ॥ २०॥

१ (ग.घ.) 'तपर्यं द'। २ (ग.घ.ङ.) 'वर्त्यते । ३ (ङ.च.) 'स्य चच'। ४ (ग.घ. ङ. च.) 'वर्त्यते ।

#### क्षयिष्णु साधनाधीनं फळं बुध्वा वितृष्णतः । कामहेतोरनुच्छित्तरपरात्परमीप्सिति ॥ २१ ॥

मुमुक्षमी नेच्छ्या कर्माण परित्यज्य ज्ञाने मवती ने मवती त्युक्तं मपश्चयित । क्षियि ज्विति । साधनसाध्यं फल्डमे हिकमा मुज्यिकं च क्षयशीलं विनाशीति ज्ञा वा ततः साधना हैराग्यस्य ति द्वत्वात्कर्भभिरेव रागद्वेषा दिहे तोरज्ञानस्थाना च्छ- स्वत्वादपरात्कर्मफला कार्यकारण माश्चाच परं मोक्षं कार्यकारण विलक्षेणमा पु- भिच्छिति तयो चेच्छ्या मोक्षोप यिक ज्ञानसाधनश्रवणादौ मुमुक्षु व्यप्ति भव- वीत्यर्थः ॥ २१ ॥

#### साध्यसाधनवद्याक्यं तदिरुद्वार्थसिद्वये । पाह ब्रह्मविदामोति श्रुतिः प्रत्यक्पविशिनी ॥ २२ ॥

शास्त्रादों फलक्षेत्रणमुपपत्रिमत्युपसंहरति । साध्येति । कैवल्यं साध्यं निरितर्शेयफलं साधनं ज्ञानं तदुभयमत्र मित्रभातीति तद्विशिष्टमिदं ब्रह्मविदाप्रोति प्रितित्वाक्यं तच्च सत्रभूतं साध्यसाधनाभ्यां विरुद्धार्थस्य केवव्यं सिद्धचर्यं पक्ता फलोक्तिश्वतिर्मृतिद्वारेण मतीचीच्छां जनयन्ती तत्र मित्रेष्टे हृष्टा यथोक्तं विषक्षे माहेतियोजना ॥ २२ ॥

#### शिखा ते वर्धते वास गुडूची श्रद्धया पिब । मातेव प्रियेद्वालं सद्संभाव्यसिद्धये ॥ २३ ॥

सूत्रे फलकथनं प्रवृत्त्यर्थितत्येतदृष्टान्तेन स्पष्टयित । शिखेति । यथा वाल-मौषधपाने बालाभिषेतफलांकिद्वारेण माता परयित तथा ज्ञानातिरिक्तसमस्त-ताधनासंभाज्यमोक्षितिद्वयर्थे श्रुतिभुष्ठेसुं भैरयतीत्यर्थः ॥ २३॥

# साध्यसाधनसंबंधात्प्रसक्ता येह दोषधीः । सा चैंकरूपविज्ञानशिखिष्छष्टा विनद्ध्यति ॥ २४ ॥

साधनान्तरसाध्यत्वाभावेऽि ज्ञानसाध्यत्वाभ्युपगमान्युक्तेरनित्यत्वं प्राप्तमिन त्याशङ्कर्याऽऽह । साध्येति । इहेतिमोक्षोक्तिः । साध्यसाधनादिव्यवहारस्याविन वाकृतत्वादसाध्यसाधनमेकद्धपं ब्रह्मेतिज्ञाने सत्युक्ताशङ्कानिवृत्तिरित्यर्थः॥२४॥

रै (म. घ.) क्षणं प्राप्तुं। २ (म. घ.) तथाचे । ३ (च.) सूचनमुं। ४ (ङ. च.) क्षयं फं। ५ (क. ख.) ल्योसं। ६ (क. ख. म. घ. इ.) व इ.धा ७ (म. घ. इ.) चैवं रूं।

मा भूदण्विप में दुःखं सुख्येव स्यामहं सदा । इति स्वतोऽभिलापोऽयं सत्येव विषये भवेत् ॥२५॥ केविच मोजमेव नानुमन्यन्ते तिहच्छा तु दूरापास्तेति तत्राऽऽह । मा भूजित ॥ २५॥

अज्ञातमोक्षरूपोऽपि कैवल्याय प्रवर्तते। अंछं यथाककामेद्वाधिषणो अवभीषितः॥ २६॥

यथोकैच्छाविषयस्य मोक्षत्वेन ज्ञातत्वं नास्तीत्याशङ्कचाऽऽह।अज्ञातेति।स विषयो यचिष मोक्षत्वेन न ज्ञातस्तथाऽपि यथोक्षेच्छासंसाराद्धिरक्तस्य मोक्षफख-कात्मज्ञानमञ्जत्तिहेतुर्भवतीत्यर्थः ॥ २६ ॥

मद्दत्तिजनकं यस्मात्सर्वत्रैव प्रयोजनम् । श्वतिर्व्रह्मविदाप्रोतीत्याह पुंसः प्रख्रव्यये ॥ २७ ॥ मयममेव प्रयोजनमदर्शनस्य तात्त्रर्थमुक्तमुप्संहरति । प्रवृत्तीति ॥ २० ॥

फल्खुरयङ्कशाकृष्टः श्रवणादौ प्रवर्तते ।

तत्पूर्वकं यतो ज्ञानं श्रुतिश्चैवमथापत ॥ २८॥ फल्लश्रवणादुपाये मद्दीनिरित्येतदेव स्पष्टयति। फल्लश्चितिरिति । किमिति

श्रवणादौ साधनान्तरं परित्यज्य मवर्तते तत्राऽऽह । तत्पूर्वकिविति । श्रवणादि-पूर्वकमेव ज्ञानं सम्यते यतः श्रोतव्य इत्याँचा श्रुतिरेवं श्रवणादिपूर्वकमात्मज्ञान-मुक्तवतीत्पर्थः ॥ २८ ॥

> लौकिकी वैदिकी चाथ प्रवृत्तिर्येह काचन । नर्ते प्रयोजनं यस्यात्तदेवातः प्रवृत्तिकृत् ॥ २९ ॥

यचिष प्रयोजनमहिं इयेत्यादिः यायेन प्रयोजनाधीना स्त्रोकिकी प्रवृत्तिस्त-थाऽि वेदवशादेव वैदिको प्रवृत्तिरन्तरेणापि प्रयोजनं स्यादित्याशङ्कयाऽऽह । स्रोकिकीति ॥ २९ ॥

त्रस्रविद्वस्य वेत्तीति यः स आप्रोति तत्परम् । सत्यादिलक्षणं ब्रह्म वक्ष्यते तद्दचा स्फुटम् ॥ ३०॥ शास्त्रादो मयोजनोकेस्तात्पर्यमुक्त्वा वाक्यं योजयित। ब्रह्मविदिति। किंत॰ इस वेचमित्याशङ्कयाऽऽह । सत्यादीति ॥ ३०॥

१ (क.ख.) प्रवृत्तये । अं। २ (ङ.) अयं यं। ३ (क.ख.) हेतुः संभं। ४(क.ख.) 'त्यादिशुं। ५ (क. ख.) 'रेव श्रं। ६ (ग.घ.) 'की वाथ। ७ (ग.घ.) 'सीहः यः।

फलोक्तिः परमाप्रोतीत्याप्ता ब्रह्मविदुच्यते । सामर्थ्याद्वस्त्रविद्या तु परस्यावाप्तिसाधनम् ॥ ३९ ॥

तत्रैव सत्रवाक्ये विभागं दर्शयति। फलोक्तिरिति। परस्य ब्रह्मणोऽवाप्तिसा-धनं ब्रह्मविद्येति कथमवगम्यते तत्राऽऽह। सामध्योदिति। ब्रह्मविद्वह्मान्परं ब्रह्म माप्नोतीत्ययं संबन्धो न सिध्यति। यदि ब्रह्मज्ञानं ब्रह्ममाप्तिसाधनं न स्यात्तस्मा-च्छूत्यर्थानुपपत्त्या साधनत्वसिद्धिरित्यर्थः॥ ३१॥

स्वर्ग यथाऽग्निहोत्रेण यजमानः प्रसाधयेत् । परावाप्तिं तथा कुर्याद्वह्मविद्वह्मविद्यया ॥ ३२ ॥ ब्रह्मज्ञानाह्वह्मगितिरत्युक्तमर्थं दृष्टान्तेन साधयित । स्वर्गमिति ॥ ३२ ॥

ब्रह्मैवाऽत्र परं ग्राह्मं तज्ज्ञानं नान्यसिद्धये । अन्यज्ज्ञानं हि नान्यस्य क्वचिद्प्याप्तये यतः ॥३३॥

त्रह्मवित्परमाप्नोतीतिपरावाप्तेरुक्तत्वात्कथं त्रह्मविद्यया त्रह्मपाप्तिव्याख्यायते तत्राऽऽह । त्रह्मवेति । तत्र हेतुमाह । तज्ज्ञानिमिति । त्रह्मज्ञानं व्रह्मणोऽन्यस्य न मापकिमत्येतद्वपपादयित।अन्यज्ज्ञानं हीति । कविद्यीतिलोकवेदयोरुक्तिः॥३३॥

देशकालादिसंभेदपूर्विकावाप्तिरिष्यते । देशकालाद्यभिन्नस्य कथं सेत्युच्यते यथा ॥ सर्वात्मनोऽप्यनाप्तिः स्यादशमस्येव मोहजा ॥३४॥

बद्धावाप्तिमाक्षिपति। देशेति। उभयत्रादिशब्देन वस्तु ग्रह्धते। यथोक्तस्य ब्रह्म-णो मुख्यावाप्त्ययोगेऽपि यथौपचारिकी सा घटते तथोच्यत इत्याह। उच्यत इति। 'यथा लोके दशमस्य माणवकस्य दशमत्वानाप्तिरज्ञानहेतुकन्नान्तिप्रभावादुपल-म्यते तथैव परिपूर्णस्यापि तत्त्वस्य मोहवशादनाप्तिसंभवात्तिवृत्त्या प्राप्तिरुप-चरितेत्यर्थः॥ २४॥

## पञ्चस्वन्नमयाचेषु हाहमस्मीतिविभ्रमात् ॥ ३५ ॥

मोहवशादमाप्तिरित्युक्तमंशं विशदयति । पश्चिस्विति । अन्नमयप्राणमयम-नोमयविज्ञानमयानन्दमयेषु कार्यकारणात्मसु प्रत्येकमहमस्मीतिमोहजन्याद्धि-भ्रामीत्प्रसिद्धा ब्रह्मानाप्तिरित्यर्थः ॥ ३५ ॥

१ (ग. घ.) भेगोति आप्ताः। २ (ग. घ.) विद्धाः। (च.) वित्परंः। ३ (ग. घ.) परस्याप्तिः। ४ (ग. घ. च.) थं विः। ५ (ङ.) यद्यीपः। ६(ग. घ. च.) मात्सिद्धा।

दशमोऽस्मीत्यतोज्ञानादज्ञानध्वस्तिवर्त्मना । दशमानिवदाप्तिः स्याद्वह्मणोऽज्ञानहानतः ॥ ३६ ॥ विभिन्नवेत्त्वेद्यादौ गौणं ब्रह्म यतस्ततः । अभिन्नवेत्त्वेद्यादि याद्यं मुख्यार्थसिद्धये ॥ ३७ ॥

त्रह्मानाप्तिरज्ञानादिति हष्टान्तेनोक्स्वा ज्ञानात्तदाप्तिरित्येतदिष हष्टान्तेन दर्शयति । दशमोऽस्मीति ॥ ३६ ॥

मुख्यामाप्तिं विहाय किमित्याप्तिरौपचारिकी गृह्यते तत्राऽऽह। विभिन्नेति। प्रमाता प्रमाणं प्रमेयमित्यादौ द्वैते भिन्नेऽपारमाथिके ब्रह्मणोऽथां-न्तरभूते स्वीकृते ब्रह्म गौणममुख्यं यस्मादापचते तस्मादेशतः कालतो वस्तुतश्चानविद्यन्नस्य मुख्यस्य ब्रह्मशब्दार्थस्य सिद्धचर्थमभिन्नं च वस्तुतो भेदरहितं प्रमात्रादि ब्रहीतव्यं तस्माद्विभागस्याविद्याकृतत्वाद्विद्योत्पत्तौ तिन्नवृत्तौ गौण्येव ब्रह्ममाप्तिरित्यर्थः॥ ३७॥

अन्यदृष्टाविवातोऽत्र न नियोगो मनागपि । मोहप्रध्वंसमात्रेण निवृत्तेरोगहानिवद् ॥ ३८ ॥

त्रस्विदोऽपि त्रस्याने नियोगाङ्गीकारात्तदधीना त्रस्याप्तिः स्वर्गादियाप्रिवन्मुरुयेवेत्याशङ्क्याऽऽह । अन्यदृष्टाविति । यथाऽन्यदृष्टाविद्यायां सत्यां कर्मणि नियोगोऽवगम्यते तथाऽत्र त्रस्रज्ञाने समुत्पन्ने विरोधित्वादेव मोहस्य पर्ध्वसात्तावन्मात्रेण संसारस्यापि तत्कार्यस्य निष्टत्तत्वाद्वयानाम्यासस्यानपेक्षितत्वात्र तत्र नियोगो मनागपि युज्यते । यथौषधप्रयोगेण रोगनिष्टन्या स्वक्षपावस्थानवज्ज्ञानादज्ञानतत्कार्यनिष्टत्त्या स्वक्ष्यावस्थानस्थाने स्वोगोहिन्
तेऽपि सिध्यत्यतो वेदानतेषु न नियोगावकाशोऽस्तीत्यर्थः ॥ ३८॥

कर्तृतां प्रत्यगालिङ्गच योऽकत्रीत्मानमीप्सति । केंद्र उल्कापिशाचं सोऽभ्यति शीतार्तः पावकेच्छया ॥३९॥

बह्मविदोऽपि भिक्षाटनादौ कर्नृत्वोपलब्धेर्ज्ञानाभ्यासनियोगादेवाकर्नृब्रह्ममाप्रिरित्याशङ्कचाऽऽह । कर्नृतामिति । पत्यगात्मिनि कर्नृतां परमार्थभूतां ग्रहीत्वाः ब्रह्माकर्त्रभोकृस्वह्मपत्वेन ग्रहीतुं योऽपेक्षते स पारमार्थिककर्नृत्वादिनिवृत्त्ययोगान्नानार्थान्वितते न च ब्रह्म प्राप्तोति । यथा शीतार्तः शीतापहरण्डुद्धचाः विह्निमच्छन्नुल्कापिशाचमनुगच्छन्न शीतिनिवृत्तिं प्रतिपद्यते तस्यानिव्यत्वादन्यः च प्राप्तोति सभीपमुपस्पस्य पिशाचेन भक्ष्यत्वसंभवात्त्यात्रापि द्रष्टव्यम्। भिक्षाटनादौ तु ब्रह्मविदो बाधितानुवृत्त्या प्रवृत्तिरित्यर्थः ॥ ३९ ॥

१ (घ. ङ.) 'स्यावाप्तिं। २ (क. ख.) 'त्ती शब्दार्थत'। ३ (ग. घ. च.) 'त्वा-ज्ज्ञाना'। ४ (ग. घ.) सोऽन्वेति।

#### करोमीति धिया चैतद्वह्मास्मीति हि लभ्यते । बूतालाभेऽस्य को हेतुर्न ह्यतोऽन्योस्त्यदर्शनाव्॥४०॥

इतोऽपि नास्ति परमार्थिकं कर्नृत्वं किंतु किल्पतमेवेत्याह । करोमीित । करोमीित । करोमीित परमार्थिकं कर्नृत्वमात्मका धीर्नाम कर्ताऽस्मीित बुद्धिस्तया विशिष्टस्य पारमार्थिकं कर्नृत्वमाद्धढरेपैतह्म झार्कित्रभोक्करमस्मीित यदि लभ्यते ति क्रिकृताने सत्येव ब्रह्ममास्यङ्गीकारात्कर्नृज्ञानस्य च स्वापादेरःयत्र सत्त्वाह्मह्मोपदेशमन्तरेण तत्माक्षेः संभवादस्याऽऽत्मनस्तदलाभे को हेतुरितिष्टृष्टाः सन्तो हेतुं ब्रूत । स च हेतुन्तिपक्षम्यते । न हि कश्चिद्पि ब्रह्मालाभे हेतुरतोऽस्माददर्शनादज्ञानादन्यो दृश्यते । तस्मादात्मिन् कर्नृत्वाच्छानकृतभेव न पारमार्थिकिमत्यर्थः ॥ ४० ॥

तस्माद्विद्यासंभूतकर्तृ प्रत्यगविक्रियम् । अविद्यानर्थतत्कार्यप्रसाख्यानेन बोध्यते ॥ ४९ ॥

आत्मिन कर्नृत्वादेरिवचाकृतत्वे फलितमाह । तस्मादिति ॥ ४१ ॥

कर्तुज्ञीतुर्हि या दृष्टिः सामान्याद्यर्थसंश्रया । तत्प्रत्यगात्मदृष्ट्या तां प्रत्याख्यायाश्चते परम् ॥४२॥

कार्यकारणितराकरणेन पत्यगात्मनित्रोधकलं कथयित । कर्नुरिति । जाता भगता तस्य कर्नुत्वं परिणामित्वं तस्य सामान्यविशेषविषया या दृष्टि-स्तस्याः स्वरूपभूता या कृष्टस्थद्दर्षित्वेद्रपेण तां पूर्वोक्तां दृष्टिं निराकृत्य परं वस कृष्टस्थदृष्टिक्रपमामोतित्यर्थः ॥ ४२ ॥

> अशेषानन्दवहंथेर्थसूत्रमाद्यमिदं वचः । यस्मात्तस्मात्तदर्थस्य ह्याविष्कृदृगुदीर्यते ॥ ४३ ॥

बद्धविदाप्रोति परिमितिस्त्रभूतं वाक्यं व्याख्याय तदेषाभ्युक्तेत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यमाह । अशेषेति ॥ ४३ ॥

१ (ग. घ. ड. च.) भीवीति। २ (ग. घ.) 'स्येव त'। ३ (ग. ड्र.) 'कर्तुभो'। ४ (क. ख.) 'तृत्वज्ञा'। ६ (ग. घ.) 'तृत्वज्ञा'। ६ (ग. घ.) 'हृत्वज्ञा'। ६ (ग. घ.) 'हृत्वज्ञा'। ६ (ग.) 'ह्रस्यते। ७ (च.) 'वसंश्रया हां। ८ (ग.) 'ह्रिस्क पे'। ९ (घ.) 'स्तत्स्वक पे'। १० (ग. च.) 'पर ब्र'। ११ (ग. घ.) त्यर्थ सूं।

विशेषणविशेषत्वात्सत्यादीन्यत एव च । चलार्थेकविभक्तीनि नील्स्कोत्पलादिवत् ॥ ४४ ॥

सत्यं ज्ञानमनन्तं बद्धोत्यत्र चतुर्णा पदानामेकविभक्तियुक्तत्वे हेतुमाह । विशेषणीति ॥ ४४॥

वेद्यत्वेन यतो ब्रह्म प्राधान्येन विवक्षितम् । तस्माद्विशेष्यं विज्ञेयं ततोऽन्यत्स्याद्विशेषणम् ॥४५॥

तेषु विशेषणविशेष्यत्वविभागं दर्शयति । वेचत्वेनेति ॥ ४५ ॥

नीलं महत्सुगन्धीति विशिष्यन्त्युत्पलं यथा । एकाधिकरणान्येवं सत्यादीनि परं महत् ॥ ४६ ॥

बसणो विशेष्यत्वं सत्यादीनां विशेषणत्वभित्येतदृष्टान्तेन साधयति । लीलमिति । परं महदित्यत्र महदितिविशेष्यं ब्रह्मोच्यते ॥ ४६ ॥

> एवं विभज्यमानं सत्सत्यिमियेवमादिभिः। स्वविशेषविरुद्धेभ्यो धामभ्यः स्यानिराकृतम् ॥४७॥

उत्ते विशेषणविशेष्यत्वे फिलतं कथयति। एवमिति। स्वशब्देन ब्रह्मोत्तमस्य विशेषाः सत्यादयस्तैर्यदा ब्रह्म विशेषितं तदा सत्यादिविरुद्धेभ्योऽसस्यजाह्य-परिन्छिन्नेभ्यो निराकृतं बंद्म सिध्यतीत्यर्थः॥ ४७॥

> एवं च सति तज्ज्ञातं यद्न्येभ्योऽवधार्यते । नीळोत्पळादिवद्वस्म नान्यथाऽनवधारणात् ॥ ४८॥

व्यावृत्तिकलमाह । एवं चेति । यथा नीलमुत्पलं रक्तमृत्पलमित्यादिमयोगे व्यवत्यन्तरेभयो व्यावत्त्रम्यो व्यावत्यक्रमवगम्यते तथा यदन्येभयोऽसत्यादिभयो व्यावत्त्रम्यो स्यादित्यर्थः ॥ ४८ ॥

१ (क.) °न्येव स'। २ (ङ.) °ज्ज्ञानं य'। ३ (ग.घ.) व्यक्तमित'। ४ (घ.) वानन्दप' (च.) वानन्दं प'। ५ (क.ग.) हाज्ञानं स्या'।

#### नतु ज्यक्षिचरहस्तु स्याहिशेष्यं विशेषणैः। ब्रह्मान्तराहते त्वत्र कुती हूहि विशेष्यता ॥४९॥

बद्ध विशेष्यं सत्यादि विशेषणभित्यत्र शङ्कते । नन्विति । यद्वस्तु व्यक्ति-भेदान्मिथो व्यभिचरति तिष्ठशेषणैविशेष्यमिष्यते । यथोत्पलव्यक्तयो भूयस्यो भियो व्यभिचारिण्यो नीलरक्तादिधभैविशेष्यन्ते न तथा ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वाद्ध-द्वत्वं संभवत्यतो ब्रह्मणि विशेषणिवशेष्यत्वानुषपत्तिरित्यर्थः ॥ ४९ ॥

#### विशेषणविशेष्यत्वे तति दोपः प्रसन्यते । लक्ष्यं लक्षणतां यातु न दोपोऽत्र मनागपि ॥ ५०॥

निशेषणविशेष्यपरत्वाभावाद्वाक्यस्य छक्षणकव**ेतः बद्धमतिपादनपरत्वाच** चोचावकाशोऽस्तीति परिहरति । विशेषणेति ॥ ५० ॥

#### अनेकात्मविशेष्यस्थमागृहीतविशेष्यकम् । सजातीयात्रिराकर्तृ विशेषणभिहोच्यते ॥ ५१ ॥

कि तर्हि विशेषणं तदाह । अनेकेति । एकरलस्य विशेष्यत्वादर्शनादनेकाः त्मिन नानारसे विशेष्ये स्थितं तत्रैवोपरकं समानजातीयाद्यावर्तकं व्यवहार-५ समी विशेषणं प्रसिद्धमित्यक्षरार्थः । विशेष्यज्ञुद्धशुपरक्षनेव विशेष्यज्यावर्तकं ुविशेषणमित्यर्थः ॥ ५१ ॥

## सामान्येतरसंयुक्तमनेकगुणसंयुतम् । संमव्यसंअविगुणं विशेष्यं तत्प्रचक्षते ॥ ५२ ॥

ं कि तर्हि विशेष्यं तदाह । सामान्यति । सामान्यविशेषसंबद्धमनेकैः शुक्कत्वानि मिर्गुणेर्युकं विशेष्यमित्यर्थः । ते गुणा यदि तत्र नित्यं संभवन्ति तदा न तस्य विशेष्यत्वं विशेषाभावाद्यदि सर्वथा तत्र न संभवन्ति तदाऽपि न विशेष्यत्वं विशेषाभावाद्यदि सर्वथा तत्र न संभवन्ति तदाऽपि न विशेष्यत्वमसर्तां व्यावर्तकत्वायोगादिति मत्वाऽऽह । संभवीति । सजातीयमात्राष्ट्रावितं विशेष्यमित्यर्थः ॥ ५२ ॥

१ (ग. घ. ङ. च.) 'दिगु'। २ (ग. घ.) 'पि चन।

## विशेष्यान्तरशेषं यत्स्वविशेष्यान्यबृह्यकृत् । परिकल्पितसंबन्धं छक्षणं भावळक्षणम् ॥ ५३ ॥

संभति स्वश्यस्य स्वभागाह । विशेष्यान्तरेति । विशेष्यान्तरे विशेष्यादन्य-तस्य शेषितत्यस्यैवार्थमाह । स्विवशेष्येति । स्वेन विशेष्यं स्तेन सक्यं यत्तस्य सर्वस्मादन्यस्त्रीद्धं व्यावैत्तस्त्रीद्धं करोतीत्यर्थः । स्वयंशासेबद्धस्य स्वभाग-त्वानुपपंत्तेः स्वस्थ्येण सह परिकश्यितो निष्पद्यः स्वयंभ्यस्तादात्स्यं यस्य तदेवंविष्रस्त्रभां वस्तु भावस्थ्रभणं एदार्थस्थ्रभणांमत्याह । परिक्रियतेति । सजा-तीयाद्विज्ञातीयाद्य सर्वस्माद्यावतंकं स्वभ्रणांमत्ययः ॥ ५३ ॥

## निरस्यति यथैनैकं तथैवान्यहिरोधि यह । स्वात्मनैवैकरूपेण लक्ष्यमत्र निगद्यते ॥ ५४ ॥

लक्ष्यंलक्षणमधुना कथपति । निरस्यतीति । यथावकारापदमाकारामित्युक्ते सत्याकारां स्वलक्षणेनावकारादानेन सर्वस्माद्यावैत्येते स्वलक्षणेनावकारादानेन सर्वस्माद्यावैत्येते स्वलक्षणेनावकारादानेन सर्वस्माद्यावैत्येते स्वलक्षणेनावकारादान्यदिष् । अन्यदिति । भिन्नजातीयमत एव विरोधीत्युक्तं तथेदाँकाशादन्यदिष् । स्वलक्षणेन सर्वस्माद्याविति यज्ञाद्वर्णे विद्यक्षितं सर्वस्मान्द्याविति लक्ष्यमित्यर्थः ॥ ५४ ॥

#### सत्याद्यः परार्थत्वादितरेतत्तिस्टहाः । एकैकस्त्वत एवैषा विशेष्यार्थेन वध्यते ॥ ५५ ॥

विशेषणादीनां चतुर्णां स्वरूपमुक्तवा विशेषणदिशेष्यत्वपक्षमुप्रपादयति ।
सत्यादय इति । सत्यज्ञानानन्ता विशेष्यपारत्वव्यादन्योन्यनिरपेक्षत्वाच मिधः
संबध्यन्ते तथा च मिथोऽसंबंधात्परतत्रत्वाचैषां बध्ये प्रत्येकमेव सत्यादिविशेष्यार्थेन बद्यणा संबध्यते ततश्च सत्यादिविशेषणानि प्रत्येकः बद्यणा संबद्यानि ब्रह्मासत्यादिभ्यो व्यावर्तयन्तीत्यर्थः ॥ ५५ ॥

#### सकृत्प्रमित्रकृपाद्यद्वपमन्यत्कदाचन । नैव प्रपद्यते सत्यं तस्मात्कार्धविलक्षणम् ॥ ५६ ॥ सत्यशब्दार्थं दर्शयति । सकृदिति ॥ ५६ ॥

१ (ख. ग. घ.) "बन्वल"। २ (ग. घ.) "वृत्तिवु"। ३ (ग. घ.) परोधेब ल"। ४ (ग. घ.) "तथा चान्य"। ५ (ग.घ.) "ध्यस्य ल"। ६ (क. स्त.) "व-तेते"। ७ (ग. घ.) "वावका"। ८ (स. इ.) "तत्स्यात्का"।

यावान्कश्चिहिकारोऽत्र ब्रह्म तस्मान्निवर्तितम् । भजते कारणस्वं तत्तथाऽचैतन्यधर्मकम् ॥ ५७ ॥ सत्यमितिविशेषणेन ब्रह्म कार्यादन्यदिति निर्धार्यते चेत्तस्य कारणत्वं माप्तं तत्त्र मृदादिवज्जडत्वं मसक्तिमितिशङ्कते । यावानिति ॥ ५७ ॥

तद्दोषद्वयनुत्त्यर्थं ज्ञानं ब्रह्मेरयुद्धिते।

अनेकार्थाभिसंबन्धात्किमर्थं ज्ञानमुच्यते ॥ ५८ ॥

कारणत्वं जडत्विमितिमाप्तं दोषद्धयं निराकर्तुं विशेषणभवतारयति । तही-पेति । कर्नृकर्मकरणभावविषयत्वेन ज्ञानशब्दस्यानेकार्थत्वलंभवात्तदर्थविशेषज्ञ-भुतसया प्रच्छति । अनेकार्थेति ॥ ५८ ॥

> ब्रह्मणो भेदकं यस्मादानन्त्येन च संगतेः। ज्ञप्तिज्ञीनमितिन्याय्यमन्यथा दोषद्शीनात्॥ ५९॥

त्रह्मविशेषणत्वेन ज्ञानपदमयोगाज्ज्ञानमनन्तिमित्यनन्तपदसंयोगात्कत्रीदि-विषयत्वे तदयोगाद्भावविषयं ज्ञानपदिमत्युत्तरमाह । त्रह्मणइति । ज्ञानपदस्य ज्ञामिविषयत्वं परिद्वत्य कर्रादिविषयत्वे त्रह्मविशेषणत्वायोगादानन्त्येन संगते-रसंगतत्वाच ज्ञामिविषयत्वमेव युक्तमित्युपपादयति । अन्यथेति ॥ ५९ ॥

तस्मात्सत्यमनन्तं यज्ज्ञानं तिदृह गृद्यते । आवसाधनमेवातः स्यादेतद्यक्तिदर्शनात् ॥ ६०॥

पदद्वयार्थमुपसंहरति । तस्माहिति । ज्ञानपदं भावलायनभेव स्यादिस्यत्रातः-शब्दोपात्तं हेतुं दर्शयति । मुक्तीति ॥ ६० ॥

ज्ञानं ब्रह्मेति वचनादुन्तवस्वसवाप तत् ।

ज्ञानस्य छोिकिकस्येह ह्यन्तवत्त्वस्मन्वयात् ॥ ६९ ॥ ज्ञानस्य ब्रह्मत्वे तस्य क्षणिकत्वेन ब्रह्मणोऽपि तद्रपस्यक्षणिकत्वं स्यादिति । इ१॥

अतस्तत्प्रतिषेधार्थमनन्तमितिशब्द्यते ।

अन्तः सीमा तथेयत्ता तन्निषेधस्त्वनन्तता ॥ ६२ ॥
क्टैस्थं चैतन्यं ज्ञानं न किया ततः शङ्कितदोषस्य निरवकाशस्विमत्यनन्तपुदेन परिहरित । अत इति ॥ ६२ ॥

<sup>ं</sup> १ (क. स्व.) ° षयं ज्ञा°। २ (क. स्व.) °टस्थचे°।

#### अनृतादिनिषेधेन सत्यादीनामुपक्षयात् । ब्रह्मणश्चाप्रसिद्धत्वान्मिथ्यार्थे चेहचीन तत् ॥६३॥

विशेषणपक्षे सत्यादिशव्दार्थानामचतादिनिष्टस्यर्थत्वाद्विशेष्यस्य च ब्रह्मणो मानान्तरासिद्धत्वात्सत्यादिवाक्यं शृन्यार्थनिष्ठं माप्तियत्याशङ्कामनूच प्रतिषेधित। अनुतादिति ॥ ६३ ॥

#### परमार्थमनालिङ्ग्य न दृष्टं वितथं कचित् । तस्माद्या वितथं सर्व परमार्थिकनिष्टितम् ॥ ६४ ॥

न तदित्युक्तं सिद्धान्तं मण्ळ्यपति । परमार्थभिति । निर्धिष्ठानभ्रमासंभवात्तद-धिष्ठानस्य परमार्थवस्तुनो वक्तव्यत्वे सत्यादिवचनस्य तदर्थत्वाच जून्यार्थते स्यर्थः ॥ ६४ ॥

#### पदात्पदार्थबृहिनं उत्पलादो प्रजायते । तद्भाविषये नालं पद्वाक्यार्थक्पतः ॥ ६५ ॥

सत्यादिपदादसत्यादिमित्वेधमतीतिमङ्गीकृत्योक्तिमङ्गीकारंपरित्यजन्ति । पदादिति । पदार्थविषया द्विद्धरेव पदादृत्यद्यमाना क्लोके दृश्यते । न तु पदं वात्रयार्थविषयां द्विद्धग्रत्यादियतुम्रत्सहते । अनृतिनिवेधो जाड्यिनिवेधः परिच्छेदिनिवेधश्चेत्यस्य सर्वस्य वात्रयार्थक्षपत्वाच्यौविधाभावज्ञानार्थं सत्यादिपदं ने च पर्याप्तं तथा च परमार्थत्वस्वयंमभत्वपूर्णत्वाक्यानर्थान्बोधयन्ति सत्याः दिनि पदानित्यर्थः ॥ ६५॥

#### प्रतिपद्य पदार्थ हि विरोधात्तिहरोधिनः । पश्चाद्रभावं जानाति वध्यवातकवत्पदात् ॥६६॥

सत्यादिपदेभ्यश्चेदसत्यादिनिषेधानधिगतिः कथं तर्हि तद्धीः सिध्येदि-त्याशङ्कयाऽऽह । प्रतिपचेति । यथावच्छ्येनगूँपकादिना दूषितां भूगिमुपलभ्य तिहरोधिनो घातकस्य मार्जारादेरभावोऽथादवगम्यते तथा सत्यादिपदात्पदार्थं परमार्थत्वादिकं प्रतीत्य प्रतीतपरमार्थत्वादिविरोधिनोऽसत्यत्वादेरभावोऽर्थाप-त्या ज्ञायते न हि सत्यादिरसत्यादेश्वेकाधिकरणत्वं घटते तेन मानान्तरसिद्धत्वाद-न्यच्यावृत्तेरशब्दार्थतेत्यर्थः ॥ ६६ ॥

१ (ग. घ.) थामा । २ (ग. घ. ङ. च.) न प । ३ (ख. घ. ङ. च.) मूलिका । ४ (ग. घ.) दातपर । ५ (च.) तीत्या परमार्थत्वास्त्यादेर । ६ (क. ख.) थिसत्यादि । ५ (ग. घ.) सत्त्वादे । ५ (ग.) त्यात्सत्या ।

## शब्दात्प्रतीयते तावत्संगतिर्धर्मधर्मिणीः । मानान्तराद्पोहस्तु न शाब्दस्तेन स स्मृतः ॥६७॥

अर्थापित्तिसद्धार्थस्यापि शब्दार्थन्तै कि न स्यादित्याशङ्कत्यानन्यलभ्यत्वा-भावानेविमत्याह । शब्दादिति । सत्यं ब्रह्मत्यादिना ब्रह्मशब्दसमानाधिकृतस-त्यादिशब्दाद्धर्मस्य सत्यादेर्धिमणश्च ब्रह्मणस्तादात्म्यद्भपा संगतिस्तावददग-म्यते तथा च सत्यादिद्धपे चेद्वह्म कथं तदसत्यादि स्यादित्यर्थापत्तिह्मपान्मा-नान्तरादसत्याद्यपोहो भासते ततश्च तस्यापूर्वत्वाभावान्न शब्दगम्यत्वं युज्यते । यश्चार्थादर्थी न स चोदनार्थ इति न्यायात्तदेवं सत्यादिवाक्यं प्रमार्थादिद्धपे मह्मणि पर्यवसितमञ्जन्यार्थं सिद्धमित्यर्थः ॥ ६७ ॥

## न नीछवदनादाय नीछधीरुपजायते । विशेष्यज्ञानमप्येवं नान्तरेण विशेषणम् ॥ ६८ ॥

सत्यादिवाक्यस्यार्गून्यार्थत्वे हेत्वन्तस्माह । न नीस्रवदिति । यथा नीस्र-भित्युक्ते नैल्यविशेषणविशिष्टं वस्तु भाति विशेष्यमन्तरेण विशेषणायोगात्तथा विशेष्यमित्युक्ते विशेषणवहस्तु गम्यते तयोगियेवेबद्धत्वादेवं पक्रतेऽपि सत्यं बिशेष्यमित्युक्ते विशेषणवहस्तु गम्यते तयोगियेवेबद्धत्वादेवं पक्रतेऽपि सत्यं बिशेष्यमित्युक्ते विशेष्यतेष्य सत्यादिवाक्यस्य बोपपचते विशेष्याविशेष्ययोगियेथेवेद्धत्वादित्यर्थः ॥ ६८ ॥

## नाक्यार्थानुमवोऽस्माकं नीलादेरपजायते। किं नीलमितिचाकाङ्क्षा सत्येवसुपपद्यते॥६९॥

् इतोऽपि सत्यादिवाक्यं ज्ञून्यनिष्ठं न भवतीत्याह। वाक्यार्थेति। अन्वितोऽ-थों वाक्यार्थस्तत्रानुभवोऽस्माकमन्विते पदशक्तिमवंगच्छतां नीलमुत्पलमित्या-दिपदादुत्पचतेऽन्यान्विते शक्तिग्रहे सत्येव नीलमित्युक्ते किं नीलमित्याकाङ्क्षा दृश्यमानोपद्यते तुच्छे च नीलादिपदार्थे नीलादिपदं स्वार्थजून्यमितरान्वितं वाभिधातुं शक्तोति। तुच्छस्य केनचिदन्वयाभावादतश्चेतरान्विते संगतिसंवे-दनसामथ्योद्ध सत्यादिवाक्यस्य ज्ञून्यार्थत्वाशङ्कत्यर्थः॥ ६९॥

<sup>ं</sup> ११ (ग.) धारिकोध्यत्वा । २ (ग.) थोवबोध्यत्वा । ३ (ख. ग. घ.) थि-चाका । ४ (क. ख.) त्येवं नी ।

#### प्रत्यक्षतोऽवसेयत्वादेवं सर्वस्य वल्तुनः। नैव साधियतुं शक्यं क्षणिकत्वं कथंचन ॥ ७० ॥

ज्ञानं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्याज्ज्ञानस्य क्षणिकत्वाद्वान्यस्य शून्यनिष्ठत्वान् भावेऽपि क्षणिकवस्तुनिष्ठता दुर्वारेत्याशङ्कचाऽऽह । प्रत्यक्षत इति । न हि क्षणिकत्वं कस्यचिदपि पदार्थस्य कदाचिदपि साधियतुं शक्यं प्रमाणाभावान्न तावत्य-स्यक्षमत्र प्रमाणीभवति तेनाज्ञातस्यार्थस्य ज्ञातत्वाभ्युपगमादनिधगतिसमये चान्धिगतिविष्ठद्वत्वादवस्थाभेदेन वस्तुनि ज्ञातत्वाज्ञातत्वयोर्वक्तव्यत्वादेवमनुमानाधेन्यानान्तरस्यापि वस्तुन्यज्ञाते ज्ञापकत्वाविशेषान्न क्षणिकत्वसाधकत्वं दृष्टचिष-धिन्यत्वेश्च नित्यदृष्टिकपस्य ब्रह्मणोऽक्षणिकत्वान्न सत्यादिवाक्य स्यक्षणिका-थानिष्ठत्विष्ठत्विष्ठत्विष्ठाः ॥ ७० ॥

# सति कुम्भे न नाशोऽस्ति नाशोऽपि न तदाश्रयः। अस्ति चेत्पूर्ववद्धर्मी न नष्टः पूर्ववद्धटः॥ ७९॥

वस्तुनि नाशस्य दुर्निह्नपत्वाच क्षणिकत्वायोगान्न क्षणिकार्थनिष्ठता सत्या-दिवानयस्य सिध्यति न ताबदसति घटं तत्र नाशो वर्तितुमहिति नैर्धिकयादा-श्रयाभावाच नापि सति घटं तत्र नाशोऽस्ति सत्त्ववन्नाशस्य तदाश्चयत्वायोगाः देकत्र सत्त्वासत्त्वयोरपर्यायेण विरुद्धत्वादित्याह । सतीति । यदि नाशे मर्थ-सेऽपि तदाश्चयत्वेन नाशमन्तत्त्रागवस्थायामिव कुम्भोऽभ्युपगम्येत तहिं पूर्ववदेव कुम्भस्य नष्टत्वाभावान्नांशात्माकपूर्वोत्तरकालयोरिवशेषो घटं स्याहि-त्याह । अस्ति चेदिति ॥ ७१ ॥

# इष्टो नाशस्य नाशश्चेद्रस्तु जीव शतं समाः । घटोऽनाशीति मत्पक्षः स च नैवं विहन्यते ॥ ७२ ॥

सित घटे नाशस्य महत्तत्वेऽपि घटगतं सत्त्वं स्वविरुद्धं दृष्ट्वा पुनर्नष्टः स्वा-दित्याशङ्क्वाङ्गीकरोति । इष्ट इति । नाशस्य नाशाङ्गीकारे धटस्याविनाशित्व-पैक्षक्षतिर्नास्तीति हेतुमाह । घट इति ॥ ७२ ॥

#### न नाशो हिन्तं नष्टारं गन्तारमिव तद्रतिः। यस्मिन्सयेव यः सिध्येविरुणद्विं सतंकथम् ॥७३॥

किंच नाशो न स्वाध्यं घटं निवर्तयति । तिस्त्रयात्वास हि गीमिकिया स्वाश्रयं गन्तारं निवर्तयन्ती ध्डेत्याह । न नाश इति । नाशस्य स्वाश्रयनिवेद् र्तकत्वाभावं साध्यति । यस्मिधिति ॥ ७२ ॥

१ (ड.) 'नाशात्पूर्वोत्तरकालविषो घटे न स्या'। २ (क.ख.) 'पन्ने क्ष') ३ (ग. ध.) 'दिक्यं सतम् ।

#### लक्षणार्थिमिदं वाक्यं यस्मात्यूर्वमुदाहृतम् । विशेषणाश्रयान्नातः ज्ञून्यताऽत्र प्रसच्यते ॥ ७४ ॥

सत्यादिवाक्यस्य विशेषणार्थत्वमुपेत्य शून्यार्थत्वं क्षणिकार्थत्वं च नास्ती-त्युक्तम्।अधुना स्वद्धपलक्षणार्थमिदं वाक्यमित्युक्तत्वाच शून्यार्थत्वं क्षणिकार्थ-त्वं वा वाक्यस्याऽऽशङ्कितव्यमित्याह । लक्षणार्थविति । अत्रेति वाक्यार्थोक्तिः शून्यताग्रहणं क्षणिकैतोपलक्षणार्थम् ॥ ७४ ॥

#### विशेषणत्वेऽप्येतेषां लक्षणार्थत्वमात्मनि । लक्ष्येऽसति न ताद्रथ्यं सत्यादीनां प्रसन्यते ॥ ७५॥

सत्यमाकाशं ज्ञानं गुणोऽनन्ता पृथिवीत्यत्र सत्यादिपदस्य विशेषणार्थत्वद-श्रीनादत्रापि तथा स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । विशेषणत्वेऽपीति । मत्यग्बद्धणि विशेषणविशेष्यत्वस्यानुभुत्सितत्वात्तत्र सत्यादिपदं नुभुत्सितस्वद्धपलक्षणार्थमे-वेत्यर्थः।वाक्यस्य लक्षणार्थत्वेऽपि शून्यमेव लक्ष्यं किं न स्यादित्याशङ्कचाऽऽह। लक्ष्येऽसतीति ॥ ७५ ॥

#### अतो छक्षणवाचित्वात्र शून्यार्थिमिदं वचः । विशेष्यत्वेऽपि नैवं स्यात्स्वार्थासंत्यागकारणात्॥७६॥

वाक्यस्य लक्षणार्थत्वादसतश्चासत्त्वादेव लक्ष्यत्वायोगात्रास्ति वाक्यस्य कृष्ट्यार्थत्वाद्यकृत्यस्य स्वाधित्वाद्यकृत्यस्य स्वाधित्वाद्यकृत्यस्य स्वाधित्वाद्यक्षेत्रस्य स्वाधित्यक्षेत्रस्य स्वाधित्वस्य स्वाधित्वस्य स्वाधित्यक्षेत्रस्य स्वाधित्वस्यक्षेत्रस्य स्वाधित्वस्य स्वाधित्वस्य स्वाधित्वस्यक्षेत्रस्य स्वाधित्यक्षेत्यस्य स्वाधित्यक्षेत्रस्य स्वाधित्यक्यक्यस्य स्वाधित्यक्यस्य स्वाधित्यस्य स्वाधित्यस्य स्वाधित्यस्य स्वाधित्यस्य स्वाध

### स्वार्थेऽसति न सत्यादेविशेष्यार्थनियन्तृता । नियम्यार्थनियन्तृत्वं स्वार्थे सत्युपपद्यते ॥ ७७ ॥

सत्यादिपदस्य स्वार्थनिष्ठस्यैव विशेष्यार्थनियामकत्वमित्येतदन्वयन्यति-रेकाम्यां साधयति । स्वार्थेऽसतीति ॥ ७७ ॥

<sup>ंृ</sup> १ ( ग. ) <sup>°</sup>त्वं वा क्ष<sup>°</sup>। २ ( ङ. ) <sup>°</sup>क्यस्य झ<sup>°</sup>। ३ ( क. ग. ) <sup>°</sup>कत्वोप<sup>°</sup>। <sup>°</sup> ४ ( ग. घ. ) <sup>°</sup>श्-यते<sup>°</sup>। ५ ( घ. ) <sup>°</sup>थेत्वनि <sup>°</sup>

स्वेनार्थनार्थवांश्वात्र ब्रह्मशब्दः सहेतरैः। तत्रानन्तोऽन्तवहस्तुव्याद्यत्येव विशेषणम् ॥ ७८ ॥ स्वार्थार्पणप्रनांद्येव परिशिष्टी विशेषणम् । तहिरोध्यर्थसंत्यागः सामर्थ्यातस्यात्र शब्दतः॥७९॥

किंच परमार्थन्वादिसमपेकैः सत्यादिशब्दैः सह शब्दोऽस्मिन्वाक्ये वृहद्वस्तुवा-चित्वेनार्थवानालक्ष्यते ततश्च कृतो वाक्यस्य सून्यार्थतेत्याह । स्वेनेति । सत्या-दीनि पदानि त्रीणि ब्रह्मणो विशेषणसमप्काणीत्यत्रावान्तरिवशेषमाह । तत्रेति । सत्यत्वं ज्ञानत्वं पूर्णत्विमितिवदसत्यादिव्याद्वत्तिरिवशब्दार्थः स्यादित्याशङ्कृष्य पूर्वोक्तं स्मारयति । तद्विरोधीति ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

गृहायां निहितं यस्मादृतस्मादात्मनस्तथा । त्रह्मात्मशब्दयोस्तस्मादृकार्थ्यमवसीयते ॥ ८० ॥

नतु पूर्णत्वेन ब्रह्मणां यदानग्त्यमुच्यते तद्युक्तं ब्रह्मात्मशब्दयोर्थभेदादा-रमना ब्रह्मणः पारेच्छेदिति इदोरित तत्राऽऽह । गुहायामिति । यो वेद निहितं गुहायामिति वश्यमाणत्वाद्वह्मणो बुद्धिसाक्षित्वेनाऽऽत्मत्वागमान्तस्माद्वा एत-स्मादात्मन इति चाऽऽत्मशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयोगाह्मह्मात्मशब्दयो रैकाथ्यांच्यु-वसायान्नाऽऽत्मना परिच्छेदो ब्रह्मणः संभवतीत्यर्थः ॥ ८० ॥

विज्ञानात्मातिरेकेण ज्ञाप्यते ब्रह्म चेत्परम् । नियोगगम्यः सन्भेदो वद् केन निवार्थते ॥ ८९ ॥

य आत्मिन तिष्ठित्रित्यादिश्वत्या विज्ञानात्मनो भेदेन परस्य ब्रह्मणो ज्ञापनात्र ब्रह्मात्मशब्दयोरेकार्थत्वसिद्धिरित्याशङ्कच नियोगतो नियमेन शास्त्रगद्यो भेदो यदीष्टस्तिहि तस्य निवारणानुपपत्तेर्भेदस्य श्रान्तिसिद्धस्यानुदादादेक्यमेव शास्त्रार्थः स्यादित्याह । विज्ञानात्मेति ॥ ८१ ॥

न चेदात्मा परं ब्रह्म स्वतः स्याद्स्य दुःखिनः।

शास्त्रगम्योऽपि जीवत्रसमेदस्तत्त्वमसीति चेतो धारयेदिति नियोगावष्टम्याज्ञथाविधभावनाप्रभावाद्वा निवत्यो भविष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह । न चेदिति ।
यचात्मनो ब्रस्थतं न स्वाभाविकं तदा न तिन्नयोगभावनाभ्यां कर्तुं शक्यं न
हि वहः शैत्यमन्येन क्रियते नापि जीवत्रसमेदो नियोगादिना निवर्तियतुं
शक्यते शास्त्रगम्यत्वाभ्युपगमादित्यर्थः॥ ८२॥

१(ग. घ. ङ.) निष्या च पै। २ (क.) हिर्हिन्से। ३ (ग. घ.) वान्छ-क्ष्या ४ (ङ.) स्यादिपी ५ (क. ख.) पूर्वत्वे। ६ (ख. ग.घ.) योरैक्यार्था। ७ (क.) म्यः संभेदों। ८ (ग. घ.) नोभेदें।

#### पश्यतः प्रत्यगात्मानमपविद्यान्यवस्तुनः । अहं ब्रह्मेति चेज्ज्ञानं शास्त्रादन्यत्परं कथम् ॥ ८३ ॥

जीवब्रह्मभेदस्य शास्त्रगम्यत्वमङ्गीकृत्योक्तं तदेवे नास्तीत्याह । पश्यत इति । नित नेत्यस्थूलमनिष्वत्यादिवाक्यादपाकृतानात्मवर्गस्य प्रत्यगात्मभूतमात्मानं परिशुद्धं पश्यतस्तत्त्वमस्थयमात्मा ब्रह्मति शास्त्राचात्पर्योपेतादहं ब्रह्मत्यात्मिन विज्ञानं जायते चेत्परंब्रह्मात्मनोऽन्यत्र भवेदात्मां वा ब्रह्मणोऽन्यो नस्याच आत्मनीत्यादिवाक्यस्यान्यपरत्वात्प्रधानवाक्यविरोधे प्रामाण्यायोगादिन्त्यर्थः ॥ ८३ ॥

## आत्मनोऽन्यस्य चेद्वर्मा अस्थूलत्वाद्यो मताः । अनात्मत्वेऽस्य किं तैः स्यादात्मत्वे त्वन्यधी हनुतिः ॥८४॥

नन्वस्थूेलत्वादिधर्मकं ब्रह्म स्थूलादिधर्मकस्त्वात्मा तयोगिथो विरोधादै-क्यासिद्धिरिति तत्राऽऽह । आत्मन इति । त्वमर्थोदात्मनः सकाशादन्यस्य ब्रह्म-णो यद्यस्थूलत्वादयो धर्माः स्वीक्रियन्ते तदा तेषामस्थूलत्वादीनामात्मिवशे-षणत्वराहित्ये सत्यस्याऽऽत्मनस्त्वंपदार्थस्य तैरस्थूलत्वादिभिने किंचिद्भवति यदि पुनरस्थूलत्वादीनामात्मिवशेषणत्वं तदात्मब्रह्मणोरन्यधीर्भेदबुद्धिस्तस्या निवृत्तिः सेत्स्यत्यात्मब्रह्मणोर्लक्षणाभेदादतो विरुद्धधर्मत्वामावाच भेदाशङ्के-रैस्यर्थः ॥ ८४॥

#### यत्साक्षादित्युपक्रम्य य आत्मेत्युपसंहृतेः । अन्योन्यार्थसमाप्तेश्च व्यतिरेके त्वसंभवात् ॥ ८५ ॥

यत्साक्षादपरोक्षाद्वस्य य आत्मा सर्वान्तर इत्यत्र ब्रह्मणोपक्षम्याऽऽत्मनोपसं-हारदर्शनादिष ब्रह्मात्मनोरैक्यमुपपत्निमत्याऽऽह।यत्साक्षादिति।ब्रह्मशब्दार्थस्य ब्रह्मणो ब्रह्मशब्दपर्याछोचनायामात्मिन समाप्तेरात्मशब्दपर्याछोचनायां चाऽऽ-त्मशब्दार्थस्याऽऽत्मनो ब्रह्मणि समाप्तेश्च तयोरैक्यं भेदे समाप्तिश्चत्योरसंभवात्म हि तयोभियो भेदे ब्रह्मशब्दार्थस्याऽऽत्मन्यात्मशब्दार्थस्य च ब्रह्मणि समाप्ति-धुक्तेत्याह । अन्योन्य इति ॥ ८५ ॥

i i Negation

१ (च्.)° छत्य त्वयोक्तं। २ (ग. घ.)°व नेत्या°। ३ (ग. घ.)° कृतस्याना°। १४ (ग. घ. च.) °त्मा त्व ब्र°। ५ (ग. घ. ङ.) ृश्यूलादि°। ६ (ग. घ.) °थित्सः। ७ (ग. घ.) ° इंग्ट्रस्यार्थें।

आत्मेव चेत्पंरं ब्रह्म अवताऽभ्युपगम्यते । आत्मनो ज्ञानकर्तृत्वाज्ज्ञानं स्यात्कर्तृसाधनम् ॥८६॥ अनन्तं ब्रह्मत्युक्ते तदानन्त्यसमर्थनार्थं ब्रह्मात्मनोरैक्यमुक्तमुपेत्य चोदयित । स्रवेति । ऐक्यपक्षे ब्रानं ब्रह्मेत्यत्र ज्ञानातीति । ब्रानमिति । ब्रानपर्व कर्तन

अनन्त बहात्युक्त तदानन्त्यसमयनाथ ब्रह्मात्मनारक्यमुक्तमुपत्य चाद्यात । आत्मैवेति । ऐक्यपक्षे ज्ञानं ब्रह्मेत्यत्र जानातीति । ज्ञानमिति । ज्ञानपदं कर्तृ-साधनमात्मनैस्तत्कर्तृत्वादतो ज्ञानकर्ताऽऽत्मा ब्रह्मोत्युक्तं भवतीत्यर्थः ॥८६॥

पारतन्त्र्यमनित्यत्वं धात्वर्थत्वे प्रसन्यते । तर्कशास्त्रप्रसिद्धेश्च कर्तृतैवाऽऽत्मनो भवेत् ॥ ८७ ॥

ज्ञानपदस्य कर्नुसाधन<sup>र</sup>वं भावसाधनस्वे दोषपदर्शनद्वारा प्रकटयति । पार-लग्न्यमिति । ज्ञानिक्रया ज्ञानशब्देनोक्ता चेज्ज्ञानस्य परतस्रत्वादिनित्यत्वाद्वाद्वान्यस्य णोऽपि ज्ञानं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यात्तदभेदादिनित्यत्वादिमसङ्गात्कर्नुसाधने ज्ञानपदमित्यर्थः । तर्कशास्त्रावष्टम्भाच कर्नृत्वमात्मनः स्वीकर्तव्यमित्याद । बर्केति ॥ ८०॥

उचैर्वाहं समुद्रय इयाहुश्रोध छुत्रनः । यथोदितमिदं सर्व नैतदेव भवेत्कृतः ॥ ८८॥

ज्ञानकर्ताऽऽत्मेव ब्रह्म नान्यद्वह्मास्तीति पूर्वपक्षमुपसंहरति । उचैरिति । ज्ञानस्य कार्यत्वमङ्गीकृत्य कतृत्वमात्मनः शङ्कितं शिथिलयति । यथोदितमिति । ज्ञानस्य कार्यत्वासंभवे कथं कार्यत्वमतीतिरिति पृच्छति । कृत इति ॥ ८८ ॥

स्वरूपाव्यातिरेकेऽपि कार्यत्वमुपचारतः।

बुद्धयुपाश्रयकार्याणि कल्प्यन्तेऽत्राविवेकतः ॥८९॥

संवेदनापरपर्यायस्य ज्ञानस्याऽऽत्मस्वरूपाभेदेऽपि कार्यत्वमौपचारिकमित्यु-त्तरमाह । स्वरूपेति । कार्यत्वस्यौपचारिकत्वं स्फोरयति । बुद्धीति । अत्र हि संवेदने बुद्धिच्यविवेकात्तद्भतान्येव जन्मविनाशादीनि कार्याणि कैल्प्यन्ते वस्तुतस्तु न तत्र जन्मादयो विकाराः सन्ति तेन कृटस्थ संवेदने कार्यत्वमारो-पितमित्यर्थः ॥ ८९ ॥

> स्वरूपमात्मनो ज्ञानं न तस्माद्यतिरिच्यते । बुद्धेः प्रत्ययकारित्वं तत्साक्षिण्युपचर्यते ॥ ९० ॥

यत्त्वात्मनो ज्ञानं प्रति कर्नृत्वमुक्तं तदूषयति । स्वक्रपमिति । वृत्तिमदन्तः करणोपाधिकमात्मनि कर्नृत्वमारोपितमित्यर्थः ॥ ९०॥

१ (ग.) °त्परज्ञ°। २ (ग. घ.) °नस्तुतत्क°। ३ (ग. च.) कल्स्ते ।

आत्मचैतन्यसंव्याप्ता दृत्तीर्घीः कुरुते यतः । चैतन्यालिङ्गिताः सर्वास्तप्तायोविस्फुलिङ्गवत् ॥९१॥

क्टस्थमात्मसंवेदनं बुद्धिवृत्त्युपाधिकं कार्यत्वमास्कन्देतीत्युक्तं विवृणोति । आत्मेति।यथा तप्तस्यायसो विस्कुलिङ्गा वह्नचाकारा हरयन्ते तथा परिणासिनी बुद्धिरात्मचैतन्येन व्याप्ता सती नानाविधा बृत्तीश्चैतन्याभासव्याप्ता यतो निर्व-र्तयत्यतो ै बुद्धिवृत्त्युपाधिचैतन्यं कार्यत्वेन भातीत्यर्थः ॥ ९१ ॥

चैतन्यखचितान्दञ्चा प्रत्ययान्बुद्धिकर्तृकान् । ज्ञानं क्रियत इत्यज्ञाः कृटस्थमपि यन्वते ॥९२॥ यतु इत्तिमदन्तःकरणोपाधिकमात्मचैतन्यं कर्नृत्वेन भातीति तदुपपादन

पति । चैतन्येति ॥ ९२ ॥

आविर्भावतिरोभावौ बुद्धेर्यत्साक्षिकौ नृणाम्। ्ततोऽन्यं कं समाश्रित्य साक्षिकर्नृत्वमुच्यते ॥ ९३ ॥ बुद्धेः प्रत्ययकारित्वं तत्साक्षिण्युपचर्यत इत्युक्तमधुना पपञ्चयति । आवि-भाविति ॥ ९३ ॥

> बुंदिभावानविच्छनं ताद्यपुं यथा पुरा। बुद्धचुत्पत्तावपि तथाऽविकियं ह्यनुभूयताम् ॥ ९४ ॥

आत्मनः संविदात्मकस्य कर्नुत्वकार्यत्वयोरारोपितत्वे कुटस्थत्वं फलतीत्याह । बुद्धीति। यथाहि पूर्वं बुद्धचुपाध्युत्पत्तेस्तद्भावेनानविच्छन्नेयेकह्वपमेव बुद्धचभा-वसाधकमवतिष्ठते तथा बुद्धगुत्पत्ताविष तद्भावसाधकमैकक्रपमेव चैतन्यमास्थेयं बुद्भावाभावयोरिप साधके साक्षिचैतन्ये विशेषस्य दर्शयितुमशक्यत्वादतश्च कुटस्थमेव चैतन्यमनुभवबलादास्थेयं तस्य सँवीक्रियासाधकत्वादित्यर्थः॥ ९४ ॥

कर्तृकार्यावआसित्वात्कर्तृकार्याभिधायिनः। ळक्षयन्ति परं ब्रह्म नाञ्चमा तत्प्रचक्षते ॥ ९५ ॥

वाच्यत्वाद्धटादिवदेव सिक्रपं बद्धं न कृटस्थमित्याशङ्खाऽऽह । कर्त्रिति । कर्नुकर्मादीनां कारकाणां साक्षित्वेन ब्रह्मणो भासकत्वात्कत्रीदिवाचिनः सत्यादि-शंद्रा ब्रह्म परं लक्षयन्ति । न् तु साक्षाद्वक्तमुत्सहन्ते शब्दमवृत्तिनिमित्तानां जात्यादीनां ब्रह्मण्यसत्त्वादतो वाच्यत्वं ब्रह्मण्यसिद्धमित्यर्थः ॥ ९५ ॥

१ (ग. ङ.) °न्द्यती । २ (ग. घ. च.) °तो वृ ।३ (च.) °न्यंकर्तृत्वे । ४ (ग.) यः ) बुद्धच्यभा । ५ ( ग. घ. ) "स्तद्भा"। ६ (क. ) "मेकं चे ( च. ) मेकचे । ७ (ङ. च.) वैविक्ति । ८ (ग. घ.) का कर्तृ । ९ (ग. घ.) वोऽवाच्यत्वं ब्रह्मणः सि ।

## यत्तु तद्वह्मणो ज्ञानं सर्वीनन्यद्विकयम् । ब्रह्मणोऽव्यतिरिक्तं तत्सर्वप्रत्यक्समाप्तितः ॥ ९६ ॥

ह्यानशब्दस्य त्रह्मणि लक्षणया प्रवृत्ति प्रकटयित । यत्त्वित । व्रह्मणो यत्त-ह्यानं चैतन्यं न च पृथीप्रयोगाह्रह्मणस्तिद्वित्तते तिद्ध ब्रह्मणः सकाशाद्व्य-तिरिक्तं ज्ञानव्यितिरके जहत्वाह्मह्मणोऽब्रह्मत्वपसङ्गात्तच ब्रह्मात्मकं ज्ञानं सर्वान-न्यदिह्नतीयं ब्रह्मणः सर्वानन्यत्वादत्रशाविक्रियं विक्रियाहेत्वभावाच सर्वत्र प्रत्य-क्तेन वर्तते तत्र तत्राऽऽत्मत्वेन समाप्तत्वादतो ज्ञानपदं ब्रह्मणि लक्षणयैव वर्तते तत्र जात्यादेरसंभवादित्यर्थः ॥ ९६ ॥

# मत्याख्याताखिलानात्मभेदसत्यार्थवाचिना । तथैव सत्यशब्देन लक्ष्यते तत्रं तूच्यते ॥ ९७ ॥

सत्यपदस्यापि बद्धणि लक्षणयैव प्रवृत्ति प्रत्याययति । प्रत्याख्यातेति । निरस्तः समस्तोऽनात्मविशेषोऽचतवर्गी यस्मिन्परमार्थार्थे तस्य वाचकेन सत्य-शब्देनापि ज्ञानशब्देनेव ब्रह्म लक्ष्यते न तु तत्तेन वकुं शक्यते निमित्ताभा-वस्य तुष्ट्यत्वादित्यर्थः ॥ ९७ ॥

# एवं सत्याद्यः शब्दाः स्वार्थासंत्यागिनः परम् । लक्षयन्ति विरुद्धार्थनिष्टंत्याऽज्ञानहानतः ॥ ९८॥

सत्यज्ञानशब्दवदानन्दादयोऽपि शब्दलक्षणयैव बहा बोधयन्तीत्याह। एव-मिति। सर्वे खल्वेते शब्दाः स्वार्थस्य परमार्थत्वं ज्ञानवत्त्वमानन्दत्वं पूर्णत्विमत्यस्य स्वार्थस्यापरित्यागिनो भूत्वा विरुद्धार्थमतीतिहेत्वज्ञानिरासद्वारा विरुद्धस्था-र्थस्यावृतजर्बेद्वःखपरिच्छेदेनिवृत्तिवर्त्मना परं बहा लक्षयन्ति न तु साक्षादेव बहा वक्तं क्षमन्ते प्रागुक्तन्यायविरोधादित्यर्थः॥ ९८॥

१ (ग. घ.) "न सूच्याँ। २ (ग. घ. च.) "तमवगोंऽनृ"। ३ (क.) "वृत्त्वज्ञा"। ४ (ङ.) "ढस्य दुः"। ५ (घ. ङ. च.) "दळक्षणस्य नि"।

## निवर्सभेदाद्रिन्नोऽथींऽसत्याद्यर्थनिवर्तिनाम्। सत्यादीनामतः सिद्धमवाक्यार्थत्वमात्मनः ॥ ९९॥

सत्यादिशब्दाः स्वार्थासंत्यागिनश्चेत्स्वार्थानां सत्यादीनां भेदाद्रवानयनादिवा-क्यवदस्मित्रपि सत्यादिवाक्ये वाक्यार्थः संसर्गः संसृष्टोवा स्यादित्याशङ्क्या-· SSE । निवर्त्येति । सत्यादिशब्दानामसत्याद्यर्थनिवर्तकत्वेनोक्तानां निवर्त्यभेदा-देव पद्मिप भिन्नोऽर्थोऽभ्युपगम्यते तथापि विरुद्धौर्थं परिहारायास्रक्ष्ये ब्रह्माण तेषां पर्यवसानादातमनो ब्रह्मणः सत्यादिवाक्यार्थस्य संसर्गसंख्ष्टाभ्यामन्यत्वेनै-करस्यं वाक्यादेव सिध्यतीत्पर्थः ॥ ९९ ॥

#### यतो वाची निवर्तन्ते नेति नेतीति चापरम् । एवं सत्यर्थवत्सर्वमन्यथा तद्नर्थकम् ॥ १०० ॥

यंत्र्यत्यम्ब्रह्मणः शब्दाविषयत्वं जातिमन्वादिविशेषशून्यत्वादुक्तं तथैव तस्मिन्नभ्युपगते सत्यविषयत्वस्य निर्विशेषत्वस्य च प्रतिपादेकं वाक्यजातमुप-पन्नार्थं ब्रह्मणोर्डविषयत्वे विशेषवत्त्वे चानुपपन्नार्थमप्रमाणमेव तदापचेतेत्या-हमनो विषयत्वाद्यभावे प्रमाणमाह । यत इति ॥ १०० ॥

## कौटस्थ्यं सत्यमित्युक्तं तहुणं ज्ञानसुच्यते। स्वती बोधस्य कौटस्थ्ये ज्ञातुरानन्त्यमेकता ॥ १ ॥

सत्यादिशब्दानां ब्रह्मणि लक्षणया बोधकत्वमुपपाच पदार्थत्रयमुक्तमुपसं-हरति । कौटस्थ्यमिति । तदेव सत्यं गुणो यस्यं ज्ञानस्य तद्गानं तद्गणं सत्यत्वं ज्ञानस्य स्वरूपिन्याह । तद्रुणिमिति । सत्यत्वेनोक्तस्य ज्ञानस्य स्वारस्येन कौटस्थ्ये स्थिते त्रिविधमानन्ह्यं तस्य सिध्यतीत्याह । स्वत इति । यथोक्तं ज्ञानं ज्ञातुः साक्षिणो ब्रह्मणः स्वरूपं तस्याऽऽनन्त्यं कीद्दगित्यपेक्षायामुक्तम् । एकतेति ॥ १ ॥

<sup>🤏 🐛 (</sup>क. ख.) °द्भिनाथों °। २ (क. ख.) °भिन्नाथों °। ३ (क. ख.) °द्धार्थप °। 👸 (ग. घ. च. ) वेसु प्रत्ये। ५ (क. ख.) दकवा । ६ (ग. घ.) स्य त ।

पदार्थोनां परस्परसंसर्गः संबन्धः स एव वाक्यार्थ इत्यीभधानवादिनो भटाः । परस्परं संबद्धाः सेमुष्टाः पदार्थो एव संसृष्टसंज्ञको वाक्यार्थ इत्यिमिहितान्वयवादिनः मभाकराः । इति मीमांसकमते द्विविधो वाक्यार्थः ।

# ज्ञातुभेदात्त तद्वस्य ह्यनीप्सिततमं परम् । ज्ञातुरन्यस्य चाभावाद्यो वेदेत्युच्यते कथम् ॥ २ ॥

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेतिवाक्यमेवं व्याख्याय समनन्तरवाक्यगतं यो वेदेति भागमाक्षिपति । ज्ञानुभेदादिति । तद्धि पकृतं ब्रह्मेज्ञानात्मत्वेन वर्तते ज्ञानकेर्तुः सकाशादिभिन्नत्वाभ्युपगमात्र च तस्य ज्ञानकर्नृत्वमिविक्रयत्वान्न च ब्रह्मातिरेकेण ज्ञाताऽभ्युपगम्यते न चैकत्र कर्मकर्नुभावः संभवत्यतो यो वेदेत्यनुपपन्निमिन्त्यर्थः ॥ २ ॥

सत्यादिलक्ष्याज्ञानीत्थाऽसत्याद्यर्थनिषेधवीः । वर्त्मनेवाप्तमाप्रोति केवलाज्ञानहानतः ॥ ३॥

सत्यादिशब्देन यह स लक्ष्यते तदज्ञानात्यं यदसत्यादि तिन्नपेधिका याऽहं ब्रह्मास्मीत्यविषयाकारा धीरुत्पचते तथा माप्तमेव ब्रह्मामाप्तिहेत्वज्ञानिवृत्त्या माप्तोतीत्युपचारां दुच्यते 'ऽत्र कर्मकर्तृत्वस्याविविश्वतत्वान्नविमिति परिदृर्ति । सत्यादीति ॥ ३ ॥

एवं ज्ञातं विजानाति विमुक्तश्च विमुच्यते । निवर्तते निवृत्तं च त्रिवः ज्ञपथयास्यहम् ॥ ४ ॥

नन्वज्ञातं ब्रह्म ज्ञायते बद्धं च मुच्यते निवर्तते च निवत्तमेवाज्ञानं तथैवामाम-मेव ब्रह्म माधुं युक्तं तत्राऽऽह । एविमिति। माप्तमाप्तिवदिति यावत् । ब्रह्मैव सन्ब-माप्येति मज्ञानं ब्रह्म विमुक्तश्चे विमुच्यते । एकमेवाद्वितीयमित्यादिशास्त्रमत्र । ममाणमित्यभिमेत्याऽऽह । त्रिरिति ॥ ४॥

तस्माद्रासन्नकर्तृत्वतिमिरोऽयमविद्यया ।

सत्यादिलक्षणं ब्रह्म प्रत्यवस्थमपि नेक्षते ॥ ५ ॥ अज्ञानादोर्नित्यनिष्ट्यत्वे किमिति सर्वदा ब्रह्मणि न प्रतिपत्तिरित्याश-इचाऽऽह। तस्मादिति। निष्ट्यस्यैवाज्ञानादेरिनष्ट्यवद्भानादिति यावत् ॥ ५ ॥

अतोऽविद्यानिषेधेन सदा विरुष्धिरतेक्षणः। पिबञ्जात्रादि नानात्वं प्रत्यगात्मानमिक्षते॥ ६ ॥ आसन्नत्वमारोपितत्वमविद्याध्यस्तकर्तृत्वादिकृतं प्रत्यम्बद्धणोऽस्फुरण्यमिति

स्थिते फलितमाह । अत इति ॥ ६ ॥

१ ( ङ. ) ह्य ज्ञेयत्वेन न व १२ (ग. घ. ङ. च.) कर्तृस १ २ (ग. घ. ) शद्त्र । ४ ( ख. ) ते तत्र । ५ (च. ) तिमावः। व १६ (ग. घ. ) श्चि मु १ ७ ( ङ. ) , विस्फारि ।

मृतमात्रीपसंश्चेषसमुत्थं यत आत्मनः। कर्तृभोक्तृत्वविज्ञानं बुद्धो तिज्ञाहितं ततः ॥ ७ ॥ एवं यो वेदेतिवात्रयभागे संभवत्यपि निहितशब्दो न संभवति कुण्डे बदरवद-

नाधारत्वाह्रसणो बुद्धौ निहितत्वासिद्धेरित्याशङ्कचाऽऽह। भूतभात्रेति । भौति-कमन्तःकरणं भूतमात्राशब्देनात्र गृह्यते । अविचाध्यस्तबुद्धिसंबन्धकृतेकर्त्तु-त्वादिधर्मवत्वादात्मनो बुद्धौ निहितत्वोक्तिरित्यर्थः ॥ ७ ॥

तमीरजोविनिर्मुकं तुदृहत्या चोपलभ्यते।

ब्रह्मातो निहितं बुद्धो मनसैवेति च श्रुतिः ॥ ८ ॥ सात्त्विक बुद्धिरूपोऽहं ब्रह्मास्मीति वाक्योत्थया ब्रह्मणो दर्शनाह्रसाडुद्धिरूपः मुक्तमितिपक्षान्तरं सम्माणमाह । तम इति ॥ ८॥

निगृहमस्यां तद्वह्य कामाविद्यायुपष्ठवाद्। प्रत्यिग्धयोऽनुपश्यन्ति तस्माङ्खिर्गुहोच्यते ॥९॥ निहितशब्दार्थमित्थमुक्त्वा बुद्धग्रीहात्वं साधयति । निगृहमिति ॥ ९ ॥ परमं व्योम हार्द् स्याद्वाद्यात्तत्परमं यतः ।

श्रुतेथेिऽयं बहिधेति तच्च बुद्धेः समाश्रयम् ॥ १० ॥ परमे व्योमनित्यस्यार्थमाह । परममिति । हृदयाविच्छेत्रं भूताकाशं परमे

ब्योमेत्यत्र प्रमाणमाह । श्रुतेरिति । उक्ते हृदयाँकाशे या गुहा बुद्धिस्तस्याँ ब्रह्म नित्यं सिबिहितमिति सप्तम्यर्थं सूचयति । तचेति ॥ १० ॥

गुहायां परमे व्योमन्वस्तुवृत्तमपेक्ष्य वा। सत्यादिलक्षणात्रान्यह्रियः प्रत्यक्प्रतीयते ॥ ११॥

परमे व्योमित्रत्यस्यार्थान्तरमाह । गुहायामिति । अन्तःकरणे कार्यापेक्षया प्रकृष्टं व्योमाव्याकृताकाशमज्ञातं ब्रह्म तत्र कार्यकारणविनिर्मुक्तं शुद्धं ब्रह्म व्यवस्थितमिति वास्तवं वृत्तमपेक्ष्य वाचोयुक्तिरित्यर्थः । वस्तुवृत्तमपेक्ष्योक्तमेव-ब्यनिक । सत्यादीति । अन्तःकरणात्कार्यभूतीत्यत्यगान्तरं यदज्ञातं ब्रह्मका-रणं तत्र सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मैकात्परिशुद्धात्कार्यकारणविरुद्धाद्वसणोऽन्यस मामाणिकँमस्तीत्यतो बुद्धिगुहायां परमं व्योमाज्ञातं ब्रह्म तत्स्वह्वपत्वेन स्थितं तत्र कार्यकारणविख्क्षणं ब्रह्म निहितमित्यर्थः ॥ ११॥

१ (स.) ° तवत्छत्वा । २( ग. घ. ङ. च. ) दया व । ३(ग. घ. च.) भेंच्छन्नभू । 😮 ( ग. घ.) यावका ° ५ ( ग. घ. ) °तात्प्रमाणान्त ° । ६ ( ग. घ. ) °त्मकत्वारप १ ७ (ग. घ.) कत्वम ।

#### सत्याद्यर्थविरुद्धेभ्यः सम्यग्व्यावृत्तर्धार्यतिः । धियः प्रत्यक्प्रविश्याथ सत्यात्मानं प्रपश्यति ॥१२॥

बुद्धिकारणे ब्रह्मण्यज्ञाते कार्यकारणविनिर्मुक्तस्य ब्रह्मणोऽवस्थानकथनप्र-योजनमाह । सत्यादीति । अनृतज्ञडपरिच्छित्रदुःखेभ्यः संशयविपर्यासव्यति-रेकेण व्यावृत्तबुद्धिरुत्तमो ज्ञानाधिकारी धियोऽन्तःकरणात्प्रतीचि कारणे ब्रह्मणि पविश्य कार्यमात्रस्य तदुपाधिकामावस्य च तदितरेकेणाभावमाछोच्या-ऽज्ञातस्य ब्रह्मणोऽपि कारणस्य कार्यकारणविछक्षणब्रह्मव्यतिरेकेणाभावं ज्ञात्वा सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकं ब्रह्मैव बुद्धिसाक्षिणस्तत्त्विमिति निश्चिनोतीत्यर्थः॥१२॥

तस्मादुपायसिद्धचर्थं बुद्धेः प्रत्यक्प्रवेशनम् । गुहायां परमे व्योमञ्श्चतिरस्मानतोऽन्वशात् ॥१३॥

यस्मादेवं बुद्धिकारणे निहितं बह्मेत्युक्ते बुद्धिसाक्षिणो ब्रह्मत्वं सिध्यति तस्माद्धुद्धेः मतीचि कारणे कार्यकारणविल्रक्षणब्रह्ममवेशनं निहितं गुहायामि-त्याचा श्रुतिरहं ब्रह्मास्मीतिमतिपन्युपायत्वेनातुशास्त्यतो यो वेदेत्याचा श्रुति-रुपत्रार्थेन्याह । तस्मादिति ॥ १३ ॥

ज्ञातुर्ज्ञेयं परं ब्रह्म भेद्बुद्धचपनुत्तये । गुहायां परमेव्योमञ्ज्ञेयं ज्ञातिर शिष्यते ॥ ३४ ॥

संपति पथमन्यारुयानमेवानुस्तय वाक्यार्थं कथयति । ज्ञातुरिति । आत्मनो वृद्धिसाक्षिणो ज्ञेयं परं ब्रह्मेत्युक्ते तयोभेदबुद्धिरुपजायते तिबृहत्त्यर्थं ब्रुद्धौ वाद्यौकाशापेक्षया प्रकृष्टं यदाकाशं तत्र निहितं ब्रह्मेत्युच्यते तथा च ज्ञेयं ब्रह्म साक्षिणि तावन्मात्रमवशिष्यते सोऽपि साक्षी ब्रह्ममात्रमिति न तयोभेदश-द्भाऽस्तीत्यर्थः ॥ १४ ॥

साध्यसाधनसंबन्धवर्त्मनैवानुधावतः । साध्यसाधननिर्भुक्तं स्वात्मन्याविशते परम् ॥१५॥

ज्ञानुक्रयेयोर्जीवबद्याणारभेदे जीवस्य संसारित्वाद्वसणोऽपि संसारित्वप्रस-ङ्गान्तत्प्राप्तिरसमीहिता स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । साध्येति । यागादिना स्वर्गादि साध्यमितिसाध्यसाधनसंगतिद्वारेण प्रवृत्तस्य संसारिणस्तदुभयविलक्षणं परं ब्रह्म स्वद्भपत्वेन यदा प्राप्तं भवति तदा संसारिणोऽपि संसारित्वं निवर्तते तत्कथं तद्वारा ब्रह्मणः संसारित्वं शङ्कितुं शक्यमित्यर्थः ॥ १५॥

१ (ग.) विकस्य । २ (ग. घ. इ.) क्षणं व्र । ३ (ग. व.) हार्षि । ४ (ख. इ. च.) भेंदाज्ञा । ५ (ग. च.) क्षं संभ ।

#### सोऽश्रुते निखिछान्कामान्कर्तृत्वे तद्संभवम् । आशङ्य ब्रह्मणेत्याह युगपत्स्यात्सहेति च ॥१६॥

ब्रह्मात्मैकत्विविदशेषं पुरुषार्थमाप्रोतीत्यस्मिन्नर्थे सोऽश्वते सर्वान्कामानिति-वाक्यैकदेशं व्याचष्टे । सोऽश्वत इति । कर्तृत्वे सर्वपुरुषार्थसिद्धिर्न संभवतीत्या-शङ्कच तस्याविद्याध्यारोपितत्वाह्रह्मरूपेण विदुषः सर्वपुरुषार्थसिद्धिरविरुद्धेत्यु-त्तरवाक्यावष्टम्भेन दर्शयति । कर्तृत्व इति । सहशब्दार्थमाह । युगपदिति ॥१६॥

#### प्रतीचि न स्यात्तद्वस्य भेदार्था चेत्सहार्थता । संभाव्यते पराग्भूतं नापि सत्यादिमत्परम् ॥ १७ ॥

सहराब्दस्य यथाश्वतार्थत्वं किं न स्यादित्याराङ्कचाऽऽह। प्रतीचीति। सहराब्दक्य मुख्यार्थत्वे सत्यात्मब्रह्मणोर्भेदाद्भेदार्थता सहराब्दस्य स्यादेवं सहराब्दक्ष्यः श्वतिर्भेदार्था ततश्च सहराब्दस्य भेदेनार्थेनार्थवत्तेति चेदुच्यते तदात्मिन स्वद्ध-पर्भूतं ब्रह्म न सिध्यति तथा च तत्त्वमस्यादिवाक्यविरोधाद्यगपदर्थतायाः सहराब्दस्य युक्तत्वादेकस्मिन्नेव क्षणे सर्वान्पुरुषार्थान्बह्मद्भपेण ब्रह्मविद्नुभव-तीत्पर्थः। आत्मनः सकाशाह्मह्मणो भेदे दोषान्तरमाह। संभाव्यत इति।।१७॥

#### नापि नोत्सहते वक्तुं निपातत्वात्सहार्थताम् । तस्माद्यगपद्रथस्य वाचकं स्यात्सहेति यत् ॥ १८ ॥

सहराब्दस्य युगपदर्थे सामर्थ्याभावात्र तदर्थत्विमत्याराङ्कचाऽऽह । नापीति । सहराब्दः सहार्थतां वदन्युगपदर्थं वक्तं नैव राक्नोतीति न निपातानामनेकार्थ-स्वादस्य च निपातत्वादित्यर्थः । फल्लितमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ १८॥

#### ज्ञानाद्सत्याद्यच्छितेरात्मनोऽन्यत्र विद्यते । तस्माद्विपश्चिद्वस्मभ्यां कामान्सर्वान्सहाश्चृते ॥ १९ ॥

सहग्रब्दस्य युगपदर्थत्वेऽपि यौगपद्यस्य भेदसापेक्षत्वाद्वेदयसिक्तिरित्याश-ङ्कचांऽऽह । ज्ञानादिति । अहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानादज्ञाननिवृत्त्या तत्कार्यासत्यप-रिच्छेदादिनिवृत्तेः साक्षात्कृतबैद्धा ब्रह्मविदात्मरूपेण ब्रह्मरूपेण च सर्वानानन्दा-न्यौगपद्येनानुभवति । अविद्यावस्थायामुपाध्यवच्छेदाद्विभक्तवद्भिव्यक्तेर्बहृक्ति-रित्यर्थः ॥ १९ ॥

१ (क.ख.) बिरित्यिवि । २ (ग.घ.) वं हर्श मिथ्या च रूप्यवत् ॥१७॥ ३ (इ.) भूवे वै। ४ (च.) काह्म ॥ ५ (घ.) विद्यावि ॥

ज्ञातुर्होर्दगुहान्तस्थं प्रतीचोऽन्यन्न छेभ्यते । सत्यादिमद्तो ब्रह्म प्रत्यगात्मैव तदिदः ॥ २० ॥

विपश्चिद्वसम्यामित्युक्तत्वाद्विद्वद्वद्वणोर्भेदः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । ज्ञातु-रिति । यो वेद निहितं गुहायामिति ब्रह्मणो बुद्धिस्थत्वाभिधानादात्मनश्च तथा-त्वात्तयोर्भेदगन्धोऽपि नास्तीत्यर्थः ॥ २० ॥

विपश्चिद्यतिरेकेण ज्ञेयत्वाद्यपनुत्तये । सामानाधिकरण्येन ब्रह्मणां ह विपश्चिता ॥ २१ ॥ विद्वहृद्धणोर्भेदाभावे हेत्वन्तरमाह । विपश्चिदिति । ज्ञेयत्वादीत्यादिशब्दे न

माप्पतं बद्यागे रहाते ॥ २१ ॥ एकयाऽक्रमवर्तिन्या व्यामोति क्रमवर्तिनः । अवगत्याखिळान्कामान्योऽकाम इति च श्रुतिः ॥२२॥

सर्वान्कामान्समश्रुत इत्यस्यार्थमन् तत्रैवार्थे श्रुत्यन्तरसंवादं दर्शयित । एकयेति । विदुषो विषयसस्यमाप्तौ सिक्रयत्वमाशङ्कचावगति विशिनष्टि । अक्रमवर्तिन्येति ॥ २२ ॥

आदावन्ते तथा मध्ये थियोऽनेकशरीरगाः। निर्विशेषेकचिद्याप्ता द्यनन्यानुभवात्मना ॥ २३॥ अवगतेरुक्तं कृटस्थत्वं साधयित । आदाविति ॥ २३॥

सर्वप्रवृत्तिहेतृश्च यस्माद्वह्मविदश्नुते । कामान्त्रह्मविदस्तस्मान प्रवृत्तिरहेतुतः ॥ २४ ॥

बद्धविदोऽपि महत्तिमिच्छतां यथोक्तश्रुतिविरोधः स्यादित्यार्थिकं वाक्यः तात्पर्यमाह । सबैमहत्तीति । विदुषा सुखानां कामश्रदितानामाप्तत्वात्तस्य कामाभावात्तिबन्धना महत्तिनं सिध्यतीत्यर्थः॥ २४॥

अविद्याहेतवः कामाः काममूलाः प्रवृत्तयः । धर्माधर्मी च तन्मूलौ देहोऽन्थिश्रयस्ततः ॥ २५॥ अतोऽविद्यानिरोधे स्यानिरोधो विदुषः सदा । निःशेषकमहेतूनां विकाराणां तदेव तु ॥ २६॥

बह्मविदी विचयाऽविचानिवृत्त्या कामादिनिवृत्तिरयत्नतः सिव्यतित्यैत-दुपपादयति । अविचेत्यादिना ॥ २५ ॥ २६ ॥

१ (क. ख.) हाई गुं। २ (क. ख.) छह्यते। ३ (क.) पाहि विं। ४ (ङ.) विपश्चिद्धा ५ (ग. घ.) दो ब्रह्मविं।

#### कृत्स्रोपनिषद्र्थस्य सूत्रमित्यभ्यधातपुरा । संक्षेपतस्तद्र्थश्च सम्यङ्मन्त्रेण वर्णितः ॥ २७ ॥

तस्माद्वा एतस्मादित्यादेशत्तरस्य संदर्भस्य संबन्धं वक्तं वृत्तं कीर्तयित । कत्स्रोति । ब्रह्मविदाप्रोति परमितिवाक्यं वछीद्वयार्थंस्य ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य तत्फलस्य च सत्रमिति भाष्यकृदक्तवान् । तच सत्रितमर्थत्रयं सत्यमित्यादिना मन्त्रेण संशयविषर्ययापोहेन संक्षेपतो व्याख्यातमित्यर्थः ॥ २७ ॥

> अनेन त्वाद्यमूत्रेण यावानथेऽत्र संत्रितः। आसमाप्तेरियं वृत्तिस्तस्मादित्युच्यतेऽधुना ॥ २८ ॥

ब्रह्मविदाप्नोति परमितिस्त्रेण योऽर्थः स्तितो यश्च मन्नेण संक्षेपतो व्याक्यातस्तस्यार्थस्य प्रपञ्चनार्थं तस्मादित्यादिसमाप्तिपर्यन्तं ग्रन्थजातिमति संबन्धं दर्शयति । अनेनेति ॥ २८ ॥

सत्यं ज्ञानमनन्तं च रसादेः पञ्चकात्परम् । स्यामदृश्यादिशास्त्रोक्तमहं ब्रह्मेति निर्भयम् ॥ २९ ॥ समुदायतात्पर्यमुक्त्वा मन्नोक्तमनुबदति । सत्यमिति ॥ २९ ॥

नन सत्यमनन्तं च कथं सम्यक्पतीयते। देशकाळादिहेतुत्वात्तदिदानीं विभाव्यते ॥ ३० ॥

कोशपञ्चकविलक्षणं सत्यज्ञानानन्तानन्दात्यकं निर्विशेषं निर्भयं ब्रह्मात्मेत्या-त्मंब्रह्मणोरैक्ये मन्नेणोक्ते चोदयति । निवति । सर्वपदार्थानां त्रिधा परिच्छि-स्रत्वोद्वस्रणोऽपि वस्तुत्वेन विभक्तत्वाद्रज्जुसपैवदेव सत्यत्वायोगादसत्यत्वादेव बहत्वादको मन्त्रार्थो न सिध्यतीत्यर्थः । सर्वजगत्कारणत्वाह्रह्मणस्त्रिविध-गानन्त्यं सिध्यत्यतश्च सत्यत्वं ज्ञानत्वं च तस्मिन्नपपद्यते तच्चानन्त्यं सर्वकार-णत्वक्रतमनन्तरमेव मकटीकर्तव्यमिति परिहरति । देशेति ॥ ३० ॥

वस्तुतो देशतश्चेव कालतश्च त्रिघोच्यते। आनन्त्यं ब्रह्मणश्चातः सत्याद्यपि च सिध्यति ॥३९॥ 🎤 तिदिदानीं विभाव्यत इत्युक्तं प्रपञ्चयति । वस्तुत इति । अतःशब्दादुपरि-श्रं शब्दः संबध्यते परिच्छित्रस्यैवासत्यत्वज्ञडत्वदर्शनात्रापरिच्छित्रे तत्प्रा-प्रिरित्यर्थः ॥ ३१ ॥

<sup>ु</sup> १ (क. ख.) भिचितः । २ (क. ख.) °त्वात्तद्वः ।

### अनन्तं देशतो व्योम देशवत्प्रकृतित्वतः। कारणेनैकदेशं हि कार्य नान्यत्र वर्तते ॥३२॥

आकाशवदेव ब्रह्मणोऽनन्तत्वं न निरङ्कशमित्याशङ्कच वैषम्यमाह। अनन्त-मिति । देशवतां प्रथिव्यादीनामुपादानत्वेऽपि कथमाकाशस्य देशतोऽनुनतत्व-मित्याशङ्कच कार्याणां सर्वेषामाकाशेऽन्तर्भावादित्याह । कारणेनेति ॥ ३२ ॥

## कार्यत्वात्कालतो नास्य वस्तुतश्च विहाय सः। वस्त्वन्तरस्य सद्भावादानन्यं वस्तुतोऽपि न ॥३३॥

तार्हे तथैव कालतो वस्तुतश्च तस्याऽऽनन्त्यं नेत्याह। कार्यत्वादिति। वस्तुतश्चाssकाशस्य नाssनन्त्यमित्युक्तं स्पष्टयति । वस्त्वन्तरस्येति । आकाशस्यति-रिक्तस्य ब्रह्मणः सद्भावादित्यर्थः ॥ ३३ ॥

> काळाकाशादियोनित्वात्सर्वात्मत्वात्तथाऽऽत्मनः। वस्त्वन्तरस्य चासत्वान्मुख्यानन्त्यं परात्मनः ॥३४॥

**बद्याप्याकाशाद्वैषम्यं दर्शयत्राह । कालेति ॥ ३४॥** 

कल्पितेन परिच्छेदो न ह्यकाल्पतवस्तुनः। कल्पितश्चेह कालादिर्वाचारम्भणशास्त्रतः॥३५॥

कार्येण कालादिना परिच्छित्रस्य ब्रह्मणो न युक्तं मुख्यमानन्त्यमित्याः शङ्कच कल्पितत्वात्कालादेनैविमित्याह । कल्पितेनेति । कल्पितत्वमेव कालादेर-सिद्धं मानाभावादित्याशङ्कचाऽऽह। कल्पितश्चेति। विकारस्य वाचारभ्मणत्वेन मिथ्यात्वाद्विकारत्वाच कालादेरपि मिथ्यात्वसिद्धिरित्यर्थः ॥ ३५॥

> तस्मात्सत्यादि याथात्म्यं तस्मादित्येवमादिना । वक्ष्यते ब्रह्मणः सम्यक्सृष्टिच्याजेन युनतः ॥३६॥

तस्गादित्यादिना सृष्टिमतिपादनात्कार्यकारणमपञ्चस्य सत्यत्वेसिद्धिरित्या-शसूच सृष्टिकथनव्याजेन ब्रह्मयाथात्म्यं सत्यत्वादिलक्षणं श्रुत्या प्रतिपाद्यते न तु सृष्टिरित्याह । तस्मादिति । ब्रह्मणिखिविधमानन्त्यं कार्यकारणयोश्च कल्पिन त्रत्वमित्यस्यार्थंस्य विवक्षितत्वादिति यावत् ॥ ३६ ॥

### तस्मादित्यादि वाक्योक्तं वैशब्दः स्मरणाय तु । एतस्मादितिमन्त्रोकं सत्यादिगुणलक्षितम् ॥३७॥

तस्मादित्यादिवाक्यस्यैवं तात्पर्यमुक्तवा पदत्रयार्थं कथयति । तस्मा-दिति ॥ ३७ ॥

### तिहिहिपश्चित्सामध्यतिदेतद्वयां प्रतीयते । आत्मश्रुतेर्न मुंख्योऽर्थः प्रतीचोऽन्यत्र लभ्यते ॥३८॥

मकृतस्य ब्रह्मणस्तच्छब्द्परामृष्टस्य पैत्यक्त्वेन सिन्निहितत्वादेतच्छब्देनोपा-दाने कारणमाह। तहिदिति। बह्मविदाप्तोति परिमितिब्रह्मज्ञानमात्राह्मह्मप्राप्तिश्रव-णाहृह्यंगा विपश्चितेति च ब्रह्मविदो विपश्चितो ब्रह्मणा सामानाधिकरण्यश्रवणाह-द्यात्मनोरैक्यावगमात्पूर्वोक्तसामानाधिकरण्यसामध्यीत्तस्मादित्यत्रोक्ताभ्यां तदे-तच्छव्दाभ्यां समानाधिकरणाभ्यां ब्रह्मात्मनोरभेदऋपं प्रत्यक्तवं ब्रह्मणो भाति तेन तस्मिन्नेतं च्छव्दमयोगोपपत्तिरित्यर्थः । किंचास्मिन्वाक्ये ब्रह्मण्यात्मशब्द-मयोगो हरयते स चाऽऽत्मत्वे सत्येव ब्रह्मणो युज्यते मतीचोऽन्यत्राऽऽत्मशब्द-प्रयोगायोगादतो युक्तं ब्रह्मात्मनोरैक्यमित्याह । आत्यश्चतेरिति ॥ ३८ ॥

### मत्तः सर्वमिदं जातं मय्येवान्ते प्रलीयते । अहमेको बिअमींदिमत्येवं च प्रसिध्यति ॥३९॥

किंच ब्रह्मणः सर्ववेदान्तेषु जगत्कारणत्वश्रवणादात्मनश्राऽऽत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीदित्यादाविवात्र तदभिधानात्कारणद्वयस्यायुक्तत्वाज्जगत्कारणेत्व-लिङ्गाह्नसात्मनोरैक्यं सिध्यतीत्याह । यत्त इति ॥ ३९ ॥

### सर्वानन्याविकार्येकमकार्याकारणं परम् । ब्रह्मस्वभावमालम्ब्य सृष्टिर्वकुं न शक्यते॥४०॥

आकाशः संभूत इत्यादिश्रुत्युक्तत्वादाकाशादिसृष्टिवीस्तवील्याशङ्कर्णाऽऽह । सर्वेति ॥ ४० ॥

१ (ङ.) भुस्यार्थः । २ (ग. घ.) प्रसक्तेन । ३ (ग. घ.) "णालि"।

## ब्रह्मणोऽन्यद्तः सर्वं कार्यत्वेन विवक्ष्यते । ब्रह्मणोऽकारणत्वाच स्टष्टी हेतोरसंभवः ॥ ४१ ॥

न ब्रह्मस्वभावमनुस्तर्य स्रष्टिरुंच्यते किंतु कारणानुरोधेनेत्याशङ्कच कारणं ब्रह्मणोऽन्यदनन्यद्वेति विकल्प्य प्रथमं प्रत्याह । ब्रह्मणोऽन्यदिति । अतःशब्देन ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य कार्यत्वे ब्रह्मान्यत्वमेव हेतूकियते तथाच मूलकारण-त्वासिद्धिरितिशेषः । तिर्हे ब्रह्मेव कारणिमितिद्वितीयं पक्षमाशङ्कचाऽऽह । ब्रह्मण इति । अकारणत्वं कूटस्थत्वम् ॥ ४१ ॥

# ब्रह्मस्वभावो हेतुश्चरमृष्टेस्तत्संनिधेः सदा । सर्वदा ब्रह्मवत्सर्गो न च देशाद्यसंभवाद ॥ ४२ ॥

कूटस्थस्यापि कारणत्वमयस्कान्तवदित्याशङ्कच ब्रह्मसत्तासंनिधिसावत्या-ह्रह्मवदेव जगतः सर्गोऽपि सातत्येन स्यादिति दूषयित । ब्रह्मेति । न चास्तु सर्वदा स्रष्टिरिति वाच्यं सर्व हि जायमानं देशे काले च जायते न च तथा देशकालादि संभवति देशस्य देशान्तराभावात्कालस्य च कालान्तराभावात्व चावस्थान्तरमवस्थायाः सिध्यत्यनवस्थानादतो न सर्वदा स्रष्टिरित्याह । न चेति ॥ ४२ ॥

## नाभूत्सष्टिरभूतत्वादभूतं काळहेतुतः । न भविष्यसभाव्यत्वादभाव्यं चाक्रियोत्थितेः ॥४३॥

किंच भूतकालपरिच्छेचा वा भविष्यत्कालपरिच्छेचा वा वर्तमानकालपरि-च्छेचा वा सृष्टिरेष्टव्या नांचा स्रष्टृत्वेनेष्टस्य ब्रह्मणोऽसङ्गत्वेन भूतकालसंबन्धाभा-वादित्याह । नाभूदिति । अभूतत्वे ब्रह्मणो हेत्वन्तरमाह । अभूतमिति । काल्ड्र कारणत्वादभूतं कालापरिच्छेचं ब्रह्म कारणत्वेन कालान्वयस्य मायात्मकत्वाह्र-ह्मणो घटादिवन्न कालव्याप्यतेत्यर्थः । द्वितीयं दूषयति । न भविष्यतीति । ब्रह्मणो भविष्यत्कालापरिच्छेचत्वादितिहेतुमाह । अभाव्यत्वादिति । तस्यामा-व्यत्वे हेत्वन्तरमाह । अभाव्यं चेति । अक्रियोत्थितरकार्यत्वम् ॥ ४३ ॥

नेदानीमहितीयत्वात्कोटस्थ्यादात्मनः सदा । भविष्यत्यस्त्यभूत्रातो वस्तुवृत्तमपेक्ष्य तु ॥ ४४ ॥ इतीयं प्रत्याऽऽह । नेदानीमिति ॥ ४४ ॥

१ (ग. घ.) हत्पद्यते। २ (ग. घ.) तीयप । ३ (ग. घ.) तत्येन बह्य । ४ (ग. घ.) नाद्यः स्र ।

# भविष्यत्यस्त्यभूचेति यतो वन्ध्यं विशेषणम् । उष्टादिवदणोस्तस्मादविद्येवात्र कारणम् ॥ ४५ ॥

इदं च हेतुद्धयं पूर्वत्रापि तुल्यं कालत्रयविशेष्यत्वं यतः सृष्टेरिश्लष्टमतो मायात्मिकैव रिष्टिरितिफिलितमाह । भविष्यतीति । यथा करभो रासभो वा परमाणुरितिपरमाणोविशेषणं निरर्थकं तथा कालत्रयमपि सृष्टिविशेषणं न सिध्यत्यतः सृष्टाविवशेष कारणित्युक्तं स्पष्टयित । उष्टादिवदिति ॥ ४५ ॥

## असतः कारणं नास्ति सतोऽनातिशयत्वतः। कौटस्थ्याज्ञन्मनाशानामनवस्था जनेर्जनौ ॥४६॥

किंच सदसद्वा जायते न तावदसदुत्पचते तस्यासच्वादेव कारंणासंबन्धेन जन्मायोगान्नापि संज्ञायते तस्य पूर्वभेव सच्वाज्ञन्मातिशयाभावादतः सृष्टिर-पारमाधिकीत्याह । असत इति । जन्मादिभावविकाराणां जन्माचभावाचेषां कृटस्थत्वाच सृष्टिरपारमाधिकीत्याह । कौटस्थ्यादिति । जन्मनाशग्रहणमितरे-षामपि भावविकाराणामुपलक्षणार्थं जन्मादेर्जन्माचङ्गीकारे दोषमाह । अनव-स्थेति । यथा जन्मनो जन्माभ्युपगमेऽनवस्था तथा नाशस्य नाशेऽपक्षयस्या-पक्षये परिणामस्य परिणामे विद्यक्षेविद्यद्वाविस्तत्वस्यास्तित्वे चानवस्थासाम्या-जन्मादेर्जन्माचयोगात्कृटस्थत्वमास्थयं न च तथेष्यते ततः सृष्टचादि कल्पि-क्षेयेदर्यथः ॥ ४६ ॥

## काळत्रयस्याविद्यायाः समुत्थानाद्हेतुता । कर्मदेवेश्वरादीनामत एवानिमित्तता ॥४७॥

कालो जगतो हेतुरिति केचित्तत्राऽऽह । कालत्रयस्येति । धर्माधर्मादिकार-णमित्यपरे तान्यत्याह । कर्मेति । अत एवं तेषामविद्यायाः समुत्थानादेवेति बावतः ॥ ४७ ॥

जिनस्थित्यप्यया द्येते जगतः स्युः प्रतिक्षणम् । घिया जनयते कर्ता कर्मभिश्चेति हि श्रुतिः ॥४८॥

कालादेरकारणत्वे ब्रह्मणश्च कूटस्थत्वे मायामयी सृष्टिविद्याकर्मवशात्मिति-क्षणं जगतो भवतीति श्रुत्यन्तरावष्टम्भेन दर्शयति । जनीति ॥ ४८ ॥

ै१ (ग. घ. च.) रणमं। २ (ग. घ. ङ. च.) सज्जन्यते। ३ (च.) वमेते ।

# अनादिमध्यनिधनाविद्यासंदूषितात्मनः । ब्रह्मणी जायते व्योम तिमिरतद्व चन्द्रमाः ॥४९॥

सृष्टिश्चेन्मायामयी तर्हि कथमात्मन आकाशः संभूत इति पत्यग्बह्मणः सकाशादाकाशादिसृष्टिरुपदिश्यते तत्राऽऽह । अनादीति ॥ ४९ ॥

# नालं क्षणमि स्थातुं कार्य तद्धवता कृतः। रज्ज्वेव भाग्यविद्योत्थंमूढदृष्टेध्र्वायते॥ ५०॥

आकाशादेश्रीसणो जायमानत्वेऽपि प्रध्वंसवदनाशित्वं किं न स्यात्तत्राऽऽह । नालमिति । तर्हि कथमाकाशादेश्वेवत्वबुद्धिस्तत्राऽऽह । रज्ज्वेवेति ॥ ५० ॥

# तिमिरोपष्ठुतो यद्दद्भिन्नामिव समीक्षते । चन्द्रिकामात्मनस्तद्दत्कार्थ भिन्नं समीक्षते ॥५९॥

ब्रह्मकार्यत्वे जगतो ब्रह्मभेदमित्रभानासंभवाद्धटस्य मृँदो भेदानुपलम्भात्मकृते च भेदमतीतेर्न ब्रह्मकार्य जगिदत्याशङ्कचाऽऽह । तिमिरेति ॥ ५१ ॥

# यचहूतं यथासंख्यं तत्तत्तावहुणं स्मृतम् । पृवैर्व्याप्तानि कार्यत्वादुत्तराणि यथाक्रमम् ॥५२॥

आकाशो जायमानः स्वगुणेन शब्देन सह जायते वाय्वादीनि तु स्वकी- येगुंणेः स्पर्शनादिभिराकाशादिपूर्वपूर्वगुणेश्व शब्दादिभिः सह संभव-तीति भाष्योक्तमनुवदित । यद्यदिति । भाष्यार्थं समर्थयते । पूर्वेदिति । पूर्वपूर्वाकाशादि- भूतव्याप्तत्वेनोत्तरोत्तरवाय्वादिभूतोत्पत्तेस्तत्तदाकाशादिभूतगुणवत्त्वमुत्तरोत्तर- वाय्वादिभूतस्योचितमित्यर्थः ॥ ५२ ॥

# आकाशादेश्व कार्यत्वात्र वाय्वादि प्रजायते । कियद्रूपान्मरुजन्म तस्मादात्मन एव तद् ॥५३॥

आकाशाद्वायुरित्यादावाकाशादेवीय्वादिकारणत्वं श्रूयते तत्र यथाश्रुतं श्राह्य-मनन्वयादनवस्थानाच कार्यस्योपादानत्वासंभवादित्याह । आकाशादेश्चेति । आकाशाद्वायुरित्याचा श्रुतिस्ताहें कथिमत्याशङ्क्य तत्तद्रूपापनं ब्रह्मैवानादि तत्तद्रुपादानमितिश्चतेरुपपत्तिमाह । वियद्रुपादिति ॥ ५३ ॥

१ (ग. घ.) °दिरु । २ (ग. घ.) ° द्योत्थो मू । ३ (ग.घ.) ° शाद्ध्रुव । ४ (ग. घ.) ° मृद्रेदा । ५ (ग. घ. च.) ° कीयगुण: ।

# पञ्चेव खलु भूतानि व्योमादीन्युपलक्षयेत् । कार्यकारणरूपेण भूतेभ्यो नान्यदिष्यते ॥ ५४ ॥

दशैव भूतमात्रेति कचिदुक्तत्वात्किमिति पञ्चानामेव भूतानामिहोत्पत्तिरुक्ते-त्याराङ्कच पञ्जीकृतापञ्जीकृताभियायेण दश्तसं ख्याव्यपदेशात्पञ्जैव वस्तुतो भूता-नीति तेपामेवात्रोत्पत्तिरुक्तेत्याह । पञ्जैवेति । भूतानां पञ्चत्वेऽपि तदतिरिक्तम-स्ति कार्यं कार्यभेदस्यासंख्यत्वाभित्याशङ्कच कार्यकारणक्रपेण वर्तमानभूतपञ्च-कातिरेकेण नान्यदस्ति कार्यमित्रीह । कार्येति ॥ ५४ ॥

वाय्वादिषु तु यः शब्दः खस्थं तमविचक्षणाः।

वाय्वादीनामिवेक्षत्र स्वरगुणानिव भोगिनः ॥५५॥ थाकाशस्य सहजः शब्दो वायो सहजस्पर्शस्तत्राकाशसंबंधेन शब्दो हश्यते तेजसः सहजं रूपं तस्मित्राकाशवायुसंबंधेन शब्दस्पशौं हदयेते । अपां सहजो रसस्तास्वाकाशादिभूतत्रयसंबंधेन शब्दस्पशेक्षपाण्युपलभ्यन्ते । पृथिबयाः सहजो गन्धस्तस्यां पूर्वभूतचतुष्टयसंपर्कद्वारेण शब्दस्पर्शद्वपरसा ग्रह्मन्ते न स्वत ईत्ययुक्तं यहामाणगुणानां तत्र तत्र स्वाभाविकत्वसंभवादित्याशङ्कचाऽऽह । वाय्वादिष्विति । शब्दब्रहणं स्पर्शादीनामुपलक्षणार्थमेकैकत्रेकैकगुणस्य स्वतो-भावाद्गणान्तरस्य भूतान्तरसंपर्कप्रयुक्तत्वात्र स्वाभाविकत्वसिद्धिरित्यर्थः ॥५५॥

चतुर्गुणात्मका पृथ्वी में नर्माप सा यथा। ब्रह्मात्मकं जगत्सर्व ब्रह्मे 😌 मयम् ॥ ५६ ॥

ब्रह्मणो भूतकारणत्वे भूतमयत्वेन सन् समुत्थक्ति । त्रत्याशङ्कचाऽडहे । चतु-गोति । गुणशब्देन भूतान्युच्यन्ते । नानिद्धिन्त्रतचतुष्टयकार्यत्वात्प्टथिच्या भूतचतुष्टयात्मकत्वे अपि न भूतचतुष्टयस्य न्यात्मकत्वं पृथिवीकार्यत्वाभावा-त्तथाभूतभौतिकं जगद्रह्मकार्यत्वादशेषमपि ब्रह्मात्मकं तद्यतिरेकेण नास्ति न हि शुक्त्यादिव्यतिरेकेण रजतादि संभवति बद्य तु न जगदात्मकमतत्कार्य-त्वान हि अत्त्यादिरजताचात्मकमतो ब्रह्मणो निविशेषत्वमविरुद्धिमत्यर्थः॥५६॥

🌬 सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्प्रत्यज्ञायि पुरैकलम्।

ि अनन्यानुभवं ब्रह्म तिसिद्धं न्यायतः रुफुटम् ॥ ५७ ॥ ब्रह्मणः सर्वकारणत्वेन सर्वस्य जगतो ब्रह्मैज्यतिरेकेणासत्त्वस्यारम्भणाधि-करणन्यायेन सिद्धत्वात्प्रतिज्ञातं सत्यत्वादि सिद्धिमित्युपसंहरति।सत्यिमिति॥५७॥

१ (क. ग.) ये। का । २ (च.) धिन्यां सी ३ (क. च.) इत्युक्तं (ख.) इतिथुं। ४ ( घ. ) "हात्वव्यं।

### दिगादिकारणी देवः पञ्चभूतशरीरश्रृत् । सर्वोऽस्मीत्यभिमानेद्वो विराडवमजायत ॥ ५८ ॥

ष्टियव्या ओष्यय इत्योषधीनां पञ्चीकृतप्रियवीकार्यत्वश्रवणात्पञ्चीकृतेपञ्च-महाभूतोत्पत्तेरिहोक्तत्वेऽपि प्रथमेव विराज्ञात्मोत्पत्तिर्वक्तव्येत्याशङ्क्य पञ्चीकृत-महाभूतशरीरत्वाद्विराजस्तद्वत्पत्त्यैवोत्पत्तिः सिद्धेत्याह । दिगादीति ॥ ५८ ॥

अस्मात्पूर्वं भवेत्सूत्रं तस्मिन्सति विराज्यतः । श्रुत्यन्तरानुरोधाच विज्ञानमितिलिङ्गतः ॥ ५९ ॥

ताई विराजः सत्रकार्यत्वात्कारणस्य सत्रस्योत्पत्तिरुच्यतां तत्राऽऽह । अस्मा-दिति । सत्रमत्र विवक्षितमित्यत्रैव हेत्वन्तरमाह । श्रुत्यन्तरेति । कस्मिन्नुं खलुः त्रसन्त्रोका ओताश्च मोताश्चेतिश्चत्यन्तरे विराडाधारत्वेन सत्रस्य विवक्षितत्वादिह् सत्राधारविराड्मतीतेः सत्रमत्र विवक्षितं मतिभातीत्यर्थः । विज्ञानं यज्ञं तनुत इति विज्ञानपदस्य सत्रवाचकत्वाचात्र सत्रमभिषेतमित्याह । विज्ञानमितीति॥९९॥

व्युत्थाप्यात्रमयादिस्यो हातं प्राणमितीरणात् । उपासनोपदेशाच सूत्रमत्र विवक्षितम् ॥६०॥

भगुवश्वयामसं पाणं चक्षः श्रोत्रं मनो वाचिमितिपाणादिशद्दैः सूत्र-स्याभिधानाच सूत्रमत्राभीष्टमित्याह । व्युत्थाप्येति । विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मक्ये-ष्ठमुपासतः इत्यत्र विज्ञानपदेनोक्तस्योपासनोपदेशाच सूत्रं पश्चिकतभूतोत्पत्तेः पूर्वे विवक्षितमेवेत्याह । उपासनेति । न हि धात्वर्थस्यात्रोपासनमुच्यते ब्रह्मक्ये-धिमितिविशेषणविरोधात्कर्तुरात्मनश्च कर्मत्वायोगात्कारणब्रह्मणश्च विज्ञानपदेना-प्रहणावतो विज्ञानशब्देन सूत्रमेव यहीतिमित्यर्थः ॥ ६०॥

कार्योत्पादात्पुरा मूत्रं मृद्दत्सद्विभागवत् । कारणं कार्यमुत्पाच कार्यतामिव गच्छति ॥६१॥

पूर्वभेव विराहत्पत्तेः सत्रोत्पत्तिरभीष्टा चेत्तत्र पूर्वभेव किमिति कार्यव्यवः हारो न बभूवेत्पाशङ्खाऽऽह । कार्येति । विराहत्पत्तेः पूर्व कार्यमपि सूत्रं स्वकारणेन सता परमात्मना सह विभागाभावादितस्भात्वात्कार्यव्यवद्वारसम् न भवति तदेव पुनविराहात्मकं कार्यमुत्पाद्य मृदिव घटादिकार्यं कार्येता कार्यव्यवहारं गच्छति तद्यवहारक्षमं भवत्येव विराहात्मद्वारा स्थूलतालाभा-दित्यर्थः ॥ ६१ ॥

१ (स्त. ग. घ. ) दिकर । २ (ग. घ. च. ) तम । ३ (ग ) हु जे । ४ (इ. ) गतः । का । ५ (ग. घ ) धेताव्य । ६ (क. स्त. ) त्येवंति ।

#### कार्येऽसति तु तत्सूत्रं प्रज्ञानघनरूपभृत् । अवच्छित्रं स्वकार्येण समष्टिव्यष्टितां व्रजेत् ॥६२॥

विराहुत्पत्तौ सत्रे सामान्यविशेषव्यवहारोऽपि सिघ्यतीत्याह। कार्येऽसतीति। विराहारूपं कार्ये चेदिसद्धं तदा तत्सत्रं क्रियाविज्ञानशक्तिरूपेण स्थितं नोभयं-विधव्यवहाराय पर्याप्तं यदा तु विराहुत्पत्त्या तदविष्ठेकं सूत्रमविष्ठते तदा तदुभर्यविधव्यवहारभाग्भवतीत्यर्थः॥ ६२॥

ष्ट्रचादिसव्यपेक्षाया भुवः पञ्चगुणात्मिकाः । व्रीहिप्रभृतयः सर्वा अवन्त्योषधयः क्रमात् ॥ ६३॥ आकाशादिष्टश्चित्रतेस्तात्पर्यार्थो दार्शेतः । संगति पृथिव्या ओषधय इत्यस्या-

र्थमाह । दृष्ट्यादीति । भुवो दृष्ट्यादिसन्यपेक्षत्वं पञ्चीकृतत्वम् ॥ ६३ ॥

अदनाई तथाऽत्रं च ताभ्यः समिभजायते । जग्धादनाद्रसात्पत्तिः शोणितं जायते रसाद् ॥६४॥ जायते रुधिरान्मांसं मेद्सश्च ततो भवः । मेद्सोस्थीनि जायन्ते मज्जाऽप्यस्थिसमुद्रवा ॥ ततः शुक्रस्य निष्पत्तिर्बीजं मात्रस्रजा सह ॥६५॥

औषधीभ्योऽन्नमित्यस्यार्थमाह । अदनाहीमिति । अन्नात्पुरुष इत्युक्तं न हि कैवल्लादनात्पुरुषोत्पत्तिर्दृश्यते तत्र रेतोह्नंपेण परिणतादनात्पुरुषोत्पत्तिरिति बकुं रेतो जनमक्रममनुक्रामित । जग्धादिति ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

> निजाविद्यामहाजाळसंवीतिधिषणः पुमान् । मोहोत्थानळकामाख्यबिङ्गापँहृताशयः ॥ ६६ ॥

उक्तेन क्रमेणोत्पन्नं रेतो मातुः शोणितेन सहितं पुरुषोत्पत्तौ बीर्जमित्युक्त्वा बस्मान्युरुषोत्पत्तिकमं दर्शयित । निजाविद्येत्यादिना । आत्मेन्यनादिरनिर्वाच्याविद्या निजाविद्येत्युच्यते । मोहशब्देनाविवेको गृह्यते ततो जातस्य काम-स्यानस्रतं कदाचिदप्यसंप्रत्ययविकस्रत्वम् ॥ ६६ ॥

१ (च.) थवय । २ (ग.) हारप । ३ (क. ख.) विद्यन्न सूँ। ४ (च.) विव्यन्त । ५ (क.) तद्नं। ६ (ग. घ. ङ. च.) कपप । ७ (क. ख.) पहता । ६ (ग. घ.) तमनोऽना । १० (च.) नाचिन ।

तमसा कामशार्ङ्गेण संकल्पाकर्षणेन सः। रागाख्यविष्ठेपेन ताडितो विषयेषुणा ॥ ६७ ॥ यहाविष्ट इवानीशश्चोदितो जन्यकर्मणा । योषिद्गिं पतत्याशु ज्योतिर्छोभात्पतङ्गवद् ॥६८॥

तमस्तृतीयो गुणः कामरागयोर्विमकृष्टसिककृष्टिवयस्वेन भेदो रागारूपं विषं तैन लेपो यस्मिकिति बहुवीहिणा विषयेषुविंशोष्यते ॥ ६०॥ ६८॥

आकृष्य देहान्तच्छकं यथाकर्म यथाश्रुतम्। रेतोवहप्रनाड्याऽथ योनौ पुंसा निषिच्यते ॥ ६९ ॥

परवशस्य योषिदनुषङ्गे पश्चात्तनं कृत्यं दर्शयति । आकृष्येति । तच्छुक्रमि-तिमागुक्तमकारेण निष्पन्नमित्यर्थः । तर्योर्जन्यजनकयोर्वो स्त्रीपुंसयोर्वो यथाकर्म यथाश्चतं तथा रेतः सर्वेभ्योंगेभ्यः समाकृष्य रेतोवहया प्रजननेन्द्रियह्रपया नाड्या पुरुषेणानन्तरमेव योनौ निषिक्तं भवतीत्यर्थः ॥ ६९ ॥

तस्य योनौ निषिक्तस्य निमित्तवशवर्तिनः। जायते कल्लाऽवस्था ततो बुहुद्रुक्षिणी॥ ७०॥

निमित्तवशवार्तित्वं पूर्वीकज्ञानकर्मानुसारित्वम् ॥ ७० ॥

बुद्धुदाजायते पेशी पेशीतो जायते घनम् । घनादङ्गाभिनिष्पत्तिः केश्चरोमाणि चाङ्गतः ॥७९॥ पेशीतो मांसाद्धनं कठिनं कार्यं ततोङ्कां शरीरह्मपं निर्वर्तते ॥ ७१॥

पूर्वजन्मिन यान्यासन्भूतानि करणानि च । तान्येवेहापि देहाय तद्यथिति श्चतेर्वेलात् ॥ ७२ ॥

अनेन क्रमेण जायमानस्य शरीरस्य पूर्वीपात्तदेहारम्भकभूतपञ्चकमेवोपान्दानं करणानि च तत्रत्यान्येवात्राभिव्यज्यन्ते । तद्यथा पेशस्कारीत्यादिश्वतेन्त्रितंत्रमर्थमाह । पूर्वजनमनीति ॥ ७२ ॥

१ (ग. घ, च.) विशिष्या २ (क. ख.) जने। ३ (क.) नै कार है । ४ (च.) रित्यन्तमा।

# सर्वात्मनोऽप्यवच्छेदो विराजः सूत्रजन्मनः । इयानस्मीति संमोहात्कामकर्मसमन्वयात् ॥ ७३ ॥

यहुक्तक्रमेणाचादुत्पत्रं शरीरं तत्र यः स्थूलो भागः स सूत्रकार्यस्य विरा-जोऽनवच्छित्रस्यापि संमोहात्कामकर्मवशादियानेव तावन्यात्रोऽस्मीत्यवच्छेदो भवतीत्याह । सर्वात्मन इति ॥ ७३ ॥

> लिङ्गात्मकतया तद्दत्समष्टिव्यष्टिक्षिणः। तद्वच्छेद्हेतोः स्याद्व्यक्तस्य सुषुप्तता॥ ७४॥

तथैव तस्मिन्नेव शरीरे यः सक्ष्मो भागः सप्तदर्शालिङ्गात्मकत्वेन वर्तते स समष्टिव्यष्टचात्मसूत्रस्यावच्छेदः स्यादित्याह । लिङ्गिति । तस्यावच्छेदद्वयंस्य इतुरव्यक्तं तस्य सौषुप्तं द्वपमत्र श्रॅरीरेऽवच्छेदो ग्रह्मतामित्याह । तदव-च्छेदेति ॥ ७४ ॥

> परात्मनोऽप्यनन्तस्य क्षेत्रज्ञत्वमविद्यया । क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वीसेवं सत्सुपपद्यते ॥ ७५ ॥

यश्चात्र शरीरे क्षेत्रज्ञारूपश्चेतन्याभासो एक्कते स परस्य कार्यकारणविरुक्षण-स्यावच्छेदो ज्ञायतामित्याह । पेरात्मनोऽपीति । परमात्मैवात्र शरीरे क्षेत्रज्ञो नाडन्योऽस्तीत्यत्र भगवद्वाक्यमनुकूरूपति । क्षेत्रज्ञं चेति ॥ ७५ ॥

न जानामीत्यविद्येकाऽनित्या तत्कारणं मता । स्वप्रसिद्धचैव सा सिध्येन्निशौलूकीव वासरे ॥ ७६ ॥

्पूर्वोक्तानामवच्छेदानां किं कारणिमत्याराङ्क्य क्षेत्रज्ञत्वमविद्ययेत्युक्तामविद्यां विद्युष्वन्नाह । नेत्यादिना । क्षेत्रज्ञत्वे हेतुरविद्येव पूर्वोक्तानामवच्छेदानां कारणमित्यर्थः । प्रमाणिनवर्त्यत्वादविद्याया न प्रमाणतः सिद्धिरित्याराङ्कच्च स्वप्रसिद्विरात्मचैतन्यं तद्धलादेवाविद्या सिध्यतीत्याह । स्वप्रसिद्धचैवेति। स्वानुभवादविद्यासिद्धं दृष्टान्तेन साधयति। निशेति। उल्कस्ययमौलूकी निशायथा दिवेसेऽन्येकारबुद्ध्या रात्रिरुल्कस्य स्वानुभवाद्वात्येवं चिदेकताने वस्तुन्यविद्या
स्वानुभवादेव सिध्यतीत्यर्थः॥ ७६॥

१ (ग. इ.) ° शकि छ ° (ग. घ.) ° शकि छ छ े । २ (च.) ° च छे दकः स्या । ३ (च.) ° च छे दकः स्या । ३ (च.) ° च छे दकः स्या । ३ (च.) ° परमात्म । ६ (क. ख.) परमात्म । ६ (क. ख.) स्वप्नि । १ (क. ख.) काव । ९ (क. ख.) स्वप्नि । १ (क.) ° वसोऽन्ध । । ३ (ग. घ.) ° देव सि । ११ (क.) ° वसोऽन्ध ।

प्रमाणोत्पन्नया दृष्ट्या योऽविद्यां द्रष्टुमिच्छति । दीपेनासौ धुवं पश्येहहाकुक्षिगतं तमः ॥ ७७ ॥

यस्तु स्वानुभवमवंधीर्य प्रमाणसिद्धामिवद्यामाद्रियते तं प्रत्याह । प्रमा-णेति ॥ ७७ ॥

अनात्मेतीह यद्गाति तद्विद्याविजृम्भितम् । तस्माद्विद्या साऽप्युक्ता विद्या त्वात्मैकरूपिणी ॥७८॥

अविद्याया मानसिद्धत्वाभावेऽपि मानसिद्धत्वादनात्मनो नाविद्याकार्यतेत्याश-ङ्कच दृश्यत्वादिना तस्याप्यविद्यान्तर्भावमभिष्ठेत्याऽऽह । अनात्मेतीति । का तर्हि विद्येत्याशङ्कच विद्या चेतन्यं तदात्यवेत्याह । विद्यात्विति ॥ ७८ ॥

आत्माग्रहातिरेकेण तस्या रूपं न विद्यते । अमित्रवद्विद्यति सत्येवं घटते सद्य ॥ ७९ ॥

केचित्त ज्ञानपागभावमविद्यामाचक्षते तान्मत्याह। आत्मेति । आत्मनोऽम्रहो नामावरणमाच्छादनं न तदितरेकेणाविद्याया रूपमस्ति न खल्वभावस्याऽऽच्छा-दक्तवं संभवत्यतो वस्त्वाच्छादकत्वमविद्यायाः स्वरूपमित्यर्थः । अविद्येति । ननस्ति कोऽर्थः स्यादित्याशङ्कच यथाऽमित्राधर्मादौ तदन्यत्वं तद्विरुद्धतेवं वा नन्नोर्थस्तथा विद्यातोऽन्यत्वं विद्याविरुद्धतेवं वा नन्नोऽर्थो न तदभावत्विमत्याह । अमित्रविति ॥ ७९ ॥

तस्मात्सद्सद्तियादिर्विकल्पो मूढचेतसाम् । निरूप्यमाणो निर्वाति न वेद्योत्यग्रहात्मनि ॥८०॥

एवमभावविलक्षणत्वमविद्याया दर्शयित्वा यदनात्मवर्गस्याविद्याविज्ञृन्भितत्वः मुक्तं तदुपसंहरति । तस्मादिति । सदसदाद्यात्मकमनात्मजातं निरूप्यमाणमीव-द्यायामेव यस्मात्पर्यवस्यति तस्मादिवद्याविलिसितं तदेष्टव्यमित्यर्थः ॥ ८० ॥

तया संवीतचित्तोऽयं त्यक्त्वा देहं पुरातनम् । लिङ्गात्मां प्राविशेद्योनिं कर्मादिमस्तिरितः ॥८९॥

आत्माविद्याया वस्त्वाच्छादकत्वेऽपि पकृते शरीरजन्मनि किं सिद्धमित्याश-इचाऽऽह । तयेति । चित्तशब्देन विवेकज्ञानं ग्रह्मते लिङ्गात्मा लिङ्गोपहितो जीवः ॥ ८१॥

१ ( ङ. च. ) वधार्य । २ ( ग. घ. ) सा युक्ता । २ ( क. ख. ) भू मादिव । ४ (च. ) धारू । ५ (ग. घ. ) त्वं च न । ५ (ग. घ.) त्वं च न । ७ (क. ख. ङ. च. ) भू मादिव । ८ (क. ख. ) भू मादिव ।

अन्नमम्भस्तथा तेजो भुक्तं प्रत्येकशस्त्रिधा । निवृत्कृतं तथैकैकं परिणामं प्रपद्यते ॥ ८२ ॥ पुरीषमांसबुद्धचेशैर्मूत्रास्टक्प्राणरिश्मभिः । तथास्थिमजावाग्भागैरन्नाप्तेजांसि काळतः ॥ ८३ ॥

योपिचोनि पविष्टस्यानुशायिनो जीवस्य द्विविधशरीरग्रहणं प्रतिपादियितुं मात्रा भुक्तस्यात्रादेखिधा परिणामं दर्शयति।अन्नमित्यादिना।। ८२॥ ८३॥

> मनोबुद्धीन्द्रियाणां स्यात्कर्मशक्तेश्व भारती । प्राणश्च प्राणभेदानामुपलक्षणसिद्धये ॥ ८४ ॥

योऽणिष्ठस्तन्मन इत्पत्र मनःशब्देन बुद्धीन्द्रियाण्युपलक्ष्यन्ते। योऽणिष्ठः सा वागित्पत्र वाक्पदेनावशिष्टानि कर्मेन्द्रियाण्युपलक्षितानि।योऽणिष्ठः समाण इत्पत्र माणशब्देन माणादिवृत्तीनामुपलक्षणं विवक्षितमित्याह।मन इति॥८४॥

कर्मोत्थभावनाभिस्तु चोद्यते यद्यदिन्द्रियम् । जायते तद्हंकाराद्यथाकर्म यथाश्चतम् ॥ ८५ ॥

् मनआदेश्चेतन्याभासानुविद्धस्यैव जन्मेत्येतदधुना सांख्यपक्षप्रतिक्षेपार्थं कथयति । कर्मोत्थेति ॥ ८५ ॥

> श्रोताऽस्मीयभिमानाद्धि जायते श्रवणेन्द्रियम् । परिशिष्टेषु चाप्येवमिन्द्रियेषूपधारयेत् ॥ ८६ ॥

बाभासादहंकारात्तत्ति दिव्यजनमेत्येतदेव विशदयति । श्रोतेति । स्प्रष्टाऽस्भी-स्यभिमानाद्धि जायते स्पर्शेनेन्द्रियम् । द्रष्टाऽस्मीत्यभिमानात्तु जायते चक्षुरिन्द्रि-यमित्यादि द्रष्टव्यमित्याह । परिशिष्टेष्विति ॥ ८६ ॥

देहोत्पत्तिमनूत्पन्नो व्योमवङ्घटजन्मना । अस्यादयोप्यतो न स्युः सति जन्माने ते यतः॥८७॥

अन्तःकरणादिवदात्मनोऽपि जन्म स्यादित्याशङ्कच्य तस्यौपाधिकं जन्मे-त्याह । देहेति । आत्मनः स्वतो जन्मिनरासादितरेऽपि भावविकारास्तस्य निषद्धा भवन्तीत्याह । अस्त्यादय इति ॥ ८७ ॥

१.( क. ख. च.) ° द्योनिप्र । २ ( ग. घ. ) निषेध्या भ ।

## यावद्यावद्यं देही वर्धते गर्भशायिनः। तावत्तावद्भिव्यक्तिर्ल्डिङ्गस्याप्युपजायते॥ ८८॥

देहोत्पत्तिमनूत्पन्न इत्यत्र लिङ्गोत्पत्त्यपेक्षया जीवोत्पत्तिर्विवक्ष्यते चेदसदेव लिङ्गं कथमुत्पचेतेत्याशङ्कचाऽऽह । यावद्यावदिति ॥ ८८ ॥

# समग्रकरणस्याथ नवमे मासि देहिनः । व्यतीतानेकजन्मोत्था व्यज्यन्ते वासनाः क्रमात्॥८९॥

लिङ्गोपहितेस्य जीवस्य गर्भाशयं प्रविष्टस्य तत्रैव वर्तमानस्य संसारोपवर्णनं वैराग्यार्थं करोति । समग्रेत्यादिना।देहिनो देहलिङ्गवतो धर्माधर्मवशाद्गर्भे प्रविष्टस्य तत्रैव शयानस्य सवरेव करणेरुपेतस्य नवमे दशमे वा मासे जन्मप्राप्तो तस्मात्पूर्वमेवातीतानेकजन्मप्रवृत्तवासनाभिव्यक्तिर्भवतीत्यर्थः। अथशब्दो मास-विकल्पार्थः॥ ८९॥

# आविर्मृतप्रबोधोऽसी गर्भदुःखादिसंस्कृतः । हा कष्टामिति निर्विण्णः स्वात्मानं शोशुचीत्यथ॥९०॥

गर्भस्थस्य वासनात्मकज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं तत्कार्यस्य महतः शोकस्य स्वात्मन्युत्पत्तिं दर्शयति । आविभूतिति ॥ ९०॥

# अनुभूंताः पुराऽसद्या मया मर्माच्छिदोऽसकृत् । करम्भवालुकास्तप्ता या दहन्त्यशुभाशयान् ॥ ९१ ॥

शोकपकारमनुवद् ति । अनुभूता इति । पुरा गर्भपवेशान्पूर्वमतीतेषु जन्मस्विति यावत् । मर्मच्छिदो वेदना इति शेषः । या हि करम्भवालुका भुशं तप्ताः सत्योडन् शुभाशयान्पापकर्मवतो जनान्दहन्ति ताश्चासक्वन्मयाऽनुभूता इति संवन्धः। ६१॥

# जाठरानलसंतप्ताः पित्ताख्यरसविद्धुषः । गर्भाशये निममं ता दहन्यतिभृशं तु माम् ॥९२॥ ...

पूर्वातुभूतवेदनाभ्यः समधिका वेदना गर्भाशये शयानस्य ममाऽस्तीत्याह । जाठरेति ॥ ९२ ॥

१ ( ङ. ) <sup>°</sup>स्याप्यभिजा । २ ( क. ख. ) <sup>°</sup>तजी <sup>°</sup>। ३ ( ग. घ. च. ) कथयाते ४ ( ग. घ ) <sup>°</sup>भूता मयाऽसह्या पुरा मर्मे ।

औदर्यक्रमिवक्काणि कूटशाल्मिछिकण्टकैः । तुल्यानि वितुद्न्त्याति पार्श्वास्थिककचार्दितम् ॥९३॥

न केवलं गर्भे वर्तमानस्य मातुरीदर्येणाभिना दग्धत्वमेव किंतु दुःखान्तर-मिप दुःसहमस्तीत्याह । औदर्येति ॥ ९३ ॥

> गर्भे दुर्गन्धभूयिष्ठे जाठराग्निपदीपिते । दुःखं मयाप्तं यत्तस्मात्कनीयः कुम्भिपाकजम्॥९४॥

ृ कुम्भीपाकदुःखापेक्षया गर्भवासैदुःखस्याऽऽधिक्यं दर्शयन्गर्भवासस्य हेयत्व-माह । गर्भ इति ॥ ९४ ॥

> पूयासक्केष्मपायित्वं वान्ताशित्वं च यहवेत् । अशुचौं किमिभावश्च तत्प्राप्तं गर्भशायिना ॥ ९५ ॥

यद्गर्भे शयनं तदनेकेषु नरकभेदेष्ववस्थानादतिरिच्यते । अतोऽपि गर्भवा-सनिरासाय प्रयतितव्यिमत्याह । पूर्यति ॥ ९५ ॥

> गर्भशय्यां समारुद्य दुःखं यादृ मयाऽपि तत् । नातिशेते महदुःखं निःशेषनरकेषु यत् ॥ ९६ ॥

किंच सर्वेष्वेव नरकेषु यहुः खं महं हुष्टं तन्न गर्भवासकृताहुः खादतिरिज्यते तैनापि गर्भे शयनं परिहर्तव्यमित्याह । गर्भेति ॥ ९६ ॥

अस्थियन्त्रविनिष्पिष्टः पॅरीतः कुक्षिवित्तना । केदास्टिग्दिग्धसर्वाङ्गो जरायुपटसंदृतः ॥ ९७ ॥ गर्भं मिष्टस्य जीवस्य गर्भस्थितिग्रुपसंहरति । अस्थीति ॥ ९७ ॥

निष्क्रामन्धृशदुःखातीं रुद्ञुचैरघोमुखः । यन्त्रादिव विनिर्मुक्तः पतत्युत्तानशाय्यधः ॥ ९८ ॥ तस्य जनमप्रकारं दर्शयति । निष्क्रामिति ॥ ९८ ॥

१ (क. ख. ैसस्य दुःखाधि । २ (ग. घ.) "चौ कृमिभा"। ३ (ङ.) "ह-त्कष्टं (च.) हदनिष्टं । ४ (क. ख. घ.) परितः।

अकिंचि ज्ञस्तदा बालो मांसपेशीसमः स्थितः। श्वमार्जारादिदांष्ट्रभ्यो रक्ष्यते दण्डपाणिभिः॥९९॥ पितृवद्राक्षसं वेत्ति मातृवड्डािकनीमपि। पूर्यं पयोवदश्चाति धिकपापिष्ठं हि शैश्चवम् ॥२००॥

जातस्य बाल्यावस्थां विद्यणोति । अकिविज्ज इति ॥ ९९ ॥ २०० ॥ हप्तोऽथ यौवनं प्राप्य मन्मथज्वरविद्वलः । गायत्यकस्मादुचेः स तथाऽकस्माच वलगति ॥ १ ॥ आरोहति तरुं वेगाच्छान्तानुद्वेजयत्यपि । कामकोधमदान्धः सन्न किंचिद्पि वीक्षते ॥ २ ॥

बाज्यानन्तरं योवनावस्थां प्रपञ्चयति । इप्त इति ॥ १ ॥ २ ॥

महापरिभवस्थानं जरां प्राप्याथ दुःखितः । क्षेण्मणा पिहितोरस्को जग्धमन्नं न जीर्यति ॥ ३ ॥ भग्नद्ग्तो भग्नदृष्टिः कद्वतिक्तकषायभुक् । वातभ्रमकिद्यीवाकरोरुचरणोऽवलः ॥ ४ ॥ गदायुतसमाविष्टः परिभूतः स्वबन्धुभिः । निःशौचो मलदिग्धाङ्ग आलिङ्गितधरोषितः ॥ ५ ॥ कासाधोवायमुरंजा सितश्मश्रकचाम्बरा । श्वासोत्थस्वनवंशा च जाठरध्वनिगेथिका ॥ ६ ॥ वलीपलितवर्श्चमेवरकञ्जकधारिणी । दण्डतृतीयपादेयं प्रस्खलन्ती मुहुर्मुहुः ॥ ७ ॥

यौवनानन्तरं निरितशयस्य परिभवस्यास्पदभूतां जरां प्राप्यातिदुःखितोः भवतीत्याह । महापरिभवेति । तामेव जरां स्फीटयित । श्लेष्यणेत्यादिना ॥३॥॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

१ (क. ख. इ.) भुरुजा। २ (ग. घ. च.) प्राप्य दुः। ३ (क. ख.)

अग्निपाकिकरुक्माध्या मूक्ष्मत्वक्पटसंद्रता । गुल्फजान्वस्थिसंघेषेचळ त्रुपुरघोषिणी ॥ ८॥ अग्निपाकिकशब्देन शरीरे दृश्यमाना मांसग्रन्थयो यहान्ते ॥ ८॥ पज्ञां मेधां धृतिं शौर्यं यूनां जग्धा बलं तथा। कृतार्थेव प्रहर्षेण जरायोषित्प्रनृत्यति ॥ ९ ॥

पज्ञा श्रुतग्रहणसामर्थ्यम् । मेधा ग्रहीताविस्मरणसामर्थ्या वृत्तिः । धृतिश-ब्देन शरीरेन्द्रियावसादमाप्ती धेर्यम् । शोर्यं पराक्रमकृतं बलम् । बलं शरी-रादिसामर्थ्यम् ॥ ९ ॥

ततोऽपि मृतिदुःखस्य दृष्टान्तो नीषळभ्यते। यस्माहिभ्यति भूतानि प्राप्तान्यपि परां रुजम् ॥१०॥

जरानन्तरं मरणावस्थां विद्यणोति । ततोऽपीति । मृतिदुः खमेव विशिनष्टि। यस्मादिति ॥ १०॥

> हियते मृत्युना जन्तुः परिष्वक्तोऽपि बान्धवैः। सागरान्तर्जळगतो गरुडेनेव पन्नगः॥ ११॥

वान्धवैरेव मृतिदुः सं परिहर्तुं शक्यमित्याशङ्क्य सदृष्टान्तमाह । ह्रियत इति ॥ ११ ॥

हा कान्ते हा धनं पुत्र कन्दमानः सुदारुणम्। मण्डूक इव सर्पेण गीर्यते मृत्युंना नरः ॥ १२ ॥

मियमाणस्य पुत्रकलत्रादिविषयं दारुणं रोदनं दृष्ट्वा मृत्युर्नागमिष्यतीत्या-· बाङ्चाऽऽह । हा कान्तेति ॥ १२ ॥

> मर्ममूत्कृत्यमानेषु मुच्यमानेषु सन्धिषु । यदःखं च्रियमाणस्य स्मर्यतां तन्सुसुक्षिभिः ॥ १३॥

यथोक्तमरणावस्थामाप्त्यपेक्षया पूर्वमेव स्वस्थावस्थायां तत्वाप्तिपरिहाराथै श्रभाचरणाय मुमुक्षुभिः स्मर्तव्यं दर्शयति । मर्मस्विति ॥ १३ ॥

१ (घ.) °घर्षोचल °। २ (क. ख.) प्रकर्षे °। ३ (ग. घ.) °त्युनाऽवर:।

दृष्टावाक्षिप्यमाणायां संज्ञया हियमाणया ।
मृत्युपाञ्चेन बद्धश्र त्रातारं नोपलेप्स्यसे ॥ १४ ॥
मरणे मामे अभाचरणद्वारेण दुःखं परिहर्तव्यमित्याशङ्कचाऽऽह । दृष्टाविति ॥ १४ ॥

संरुध्यमानस्तमसा महच्छुश्रमिवाऽऽविशन् ।

उरो व्रतस्तदा ज्ञातीन्द्रक्ष्यसे दीनचक्षुषा ॥ १५ ॥

तदा ज्ञातयस्त्रातारो भविष्यन्तीत्याशङ्क्याऽऽह। संरुध्यमान इति ॥ १५ ॥

अयःपाशेन कालेन सहपाशेन बन्धुभिः ।

आत्मानं कृष्यमाणं त्वमभितो द्रक्ष्यसे तदा ॥ १६ ॥

किंच तस्यामवस्थायां श्रमाचरणे नास्ति स्वातन्त्र्यमित्योह । अयःपाशेनेनित ॥ १६ ॥

हिक्किकाबाध्यमानस्य श्वासेन पारिशुप्यतः । कृष्यमाणस्य पाशेन न खल्वस्ति परायणम् ॥ १७॥ विविश्वतो विविश्वतो । पाशो द्विविधो विविश्वतो मुमूर्षेः ॥ १७॥

संसारयन्त्रमारूढो यमदूतैराघिष्टितः । क यास्यामीतिदुःखार्तः कालपारोन योजितः ॥१८॥ स्थूलादेहानिष्कान्तस्य कर्मफल्मोगार्थं गच्छतोऽपि नास्ति स्वच्छन्दते-त्याह । संसारिति ॥ १८ ॥

मातापितागुरुमुताः स्वजनो ममेति
मायोपमे जगित कस्य भवेत्प्रतिज्ञा ।
एको यदा व्रजति कर्मपुरःसरोऽयं
विश्रामदृक्षसदृशः खलु जीवलोकः ॥ १९ ॥
गात्रादिजीवलोकोऽस्य तस्यागवस्थायां सहायो भविष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह ।
गातेति ॥ १९ ॥

१ (क. ख.) 'अभ्यते ॥ १४ ॥ (घ.) 'अप्स्यते ॥ १४ ॥ २ (क. ख. 'त्याशङ्कचाह् ! ३ (क. ग.) स्थूलदेहा ।

[महाबहमां

सायं सायं वासहक्षं समेताः पातः पातस्तेन तेन प्रयान्ति । यक्त्वाऽन्योन्यं तं च हक्षं विहङ्गा यहत्तहज्ज्ञातयोऽज्ञातयश्च ॥ २०॥

उक्तं विश्रामवृक्षसदृशत्वं जीवंलोकस्य व्यक्तीकरोति सायं सायमिति ॥२०॥

मृतिबीजं अवेजन्म जन्मबीजं तथा मृतिः । घटीयन्त्रवद्श्रान्तो बभ्रमीत्यनिशं नरः ॥ २१ ॥

गभेजन्मबाल्ययोवनजरामरणाद्यवस्थासुँ जीवस्य वैराज्यार्थं प्रपश्चितां संसारगतिसुपसंहरति । मृतीति ॥ २१ ॥

द्यपर्जन्यधरामर्ययोषिद्रिष्ठेषु दैवतैः । श्रद्धोद्धराजवर्षान्नरेतआरव्यं हविर्हुतम् ॥ २२ ॥ पश्चम्यामाहृतावेवं पुंवचा जायते पुमान् । कमात्तस्य महानर्थसंस्टत्युच्छित्तिरुच्यते ॥ २३ ॥

अज्ञातपुरुष इत्युक्तायां पुरुषोत्पत्तो श्रुत्यन्तरसंमितमाह । द्युपर्जन्येति । खुलोकामी दैवतैर्यजमानमाणेः श्रद्धा हूयते तस्याश्चाहुतेः सोमो राजा जायते तत्त्रश्च पर्जन्यामी तैरेव देवैः सोमो हूयते तस्याश्चाहुतेष्टिर्जायते तत्रश्च प्रथिवी-स्नाणे वृतीयेऽमो देवा वर्ष जुह्वित वर्षाहुतेश्चांत्रं संभवित तत्रश्च पुरुषामी चतुर्थे मकृता देवास्तदनं जुह्वित तस्याश्चान्नाहुते रेतः संपद्यते ततो योषिदमी पश्चमे यजमानिमाणा रेतः सिश्चन्ति तदेव पश्चम्यामाहुती हुतायां पुमानित्येवंवाच्यः सन्पुरुषो जायत इत्यर्थः । स वा एष पुरुषोऽन्तरसमय इत्यादिपञ्चकोशोपन्यासवाक्यस्य तात्पर्योर्थमाह । क्रमादिति । उत्तरेण ग्रन्थेन कोशपञ्चकोपन्यासक्रमेण पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरिमन्मिवलापनमुक्त्वा कार्यकारणिवलक्षणत्रह्मात्मेन सक्रमेण पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरिमन्मिवलापनमुक्त्वा कार्यकारणिवलक्षणत्रह्मात्मेन सत्वज्ञानं सकार्याविद्यानिवर्तकं त्रह्मपुट्छं प्रतिष्ठेत्यादावुच्यतइत्यर्थः॥२२॥२३॥

<sup>्</sup>र (ग. घ. च.) °वस्य । २ (ग. घ.) °सु वै °। ३ (क. ख.) पुँवाचो जा । ४ (क. ख.) कैं म ।

# इत्याद्या विक्रियाः सर्वा लिङ्गदेहसमाश्रयाः । अतदानिप संमोहात्तदानित्यभिमन्यते ॥ २४ ॥

समन-तरवार्त्रयेषु पुरुषग्रहणस्य तात्पर्यं वक्तं यथोक्तस्य संसारस्योपाधिनि-ष्ठत्वादात्मिनिष्ठत्वाभावात्तिस्मिन्वराग्योपयोगित्वेन तदुपवर्णनमुचितिमित्याशङ्कच्च परिहरति । इत्याद्या इति । यद्यपि प्रागुक्ता गर्भवासाद्या विक्रियाः शरीरद्वय-निष्ठा नात्मिनै तिष्ठन्ति तथाऽप्यात्मा वस्तुतो गर्भवासादिविक्रियारिहितोऽपि देहद्वयादात्मनो विवेकाग्रहणादहमेव गर्भवासादिविक्रियावानस्मीत्यात्मानं मोह-माहात्म्यादिभमन्यते तेन तत्र संसारो हश्यमानो वैराग्यं भाविषय्यती-त्यर्थः॥ २४॥

# ज्ञाताऽस्मीत्यमिमानाडि चेष्टते ज्ञानकर्मणी। मन्ताऽस्मीति ततो मोहात्कुरुते मानसीः क्रियाः॥२५॥

कथं देहद्वयेऽहमभिमानः स्यादित्याशङ्क्य बुद्धावहमभिमानमञ्जानकृतं तत्कार्यं च मकटयति । ज्ञातेति । मनस्यहमभिमानमविवेककृतं तत्कार्यं च कथयति । मनतेति ॥ २५॥

# प्राणाद्यात्माभिमानेन कर्मचेष्टां प्रपद्यते । चक्षराद्यभिमानी च रूपाद्यालीचनापरः ॥ २६॥

माणापानादौ कर्ताऽस्मीत्यांत्माभिमानं तत्कार्यं चाज्ञानमयुक्तमुपन्यस्यति । माणादीति । इन्द्रियेषु ममाभिमानं तत्कार्यं चाज्ञानकृतं दर्शयति । चक्षुमान्दीति ॥ २६ ॥

तथा देहस्य दाहादौ दुग्धोऽस्मीति च मन्यते । श्यामोऽस्मीति च देहस्य श्यामत्वं मन्यतेऽबुधः॥२०॥ स्थूले देहे मोहादिभमानं तत्कार्यं च मकटयित । तथेति । देहादात्मनौ विवेकग्रहविहीनत्वमनुधत्वम् ॥ २७॥

१ (क. ख.) क्ये पुं। २ (ग. घ. ङ. च. भुक्तगं। ३ (च.) 'निष्ठास्त-थां। ४ (ग. ग.) भेंणि। ५ (ग. व. भिविवेककं। ६ (क. ख.) 'खातंस्यामि'। ७ (क. ख.) स्यूळदें।

गोधनाद्यभिमानेन तद्दानस्मीत्यविद्यया । ब्रह्मचारी गृहस्थोऽहं तापसोऽस्मि तथा मुनिः ॥ देहिलक्कात्मसंस्कारान्मन्यते सङ्गकारणात् ॥ २८॥

गवादी ममाभिमानादिवैद्यया विद्यमानाद्यत्कार्यं जायते तदुदाहरति । गोधनादीति । देहे लिङ्गात्मिन च ये संस्कारा ब्रह्मचारित्वादयः स्नानाचमना-दयश्च तानिवद्याकृतांस्त्योरेव सङ्गाद्धेतोरात्मिन कल्पयतीत्याह । ब्रह्मचा-रीति ॥ २८ ॥

भिन्नात्मनां तु भूतानां शरीरं कार्यमुच्यते । ममाहमितिसंमोहादनर्थं प्रतिपद्यते ॥ २९ ॥

किं बहुना । पञ्चभूतमयं शरीरं तस्मिन्नहं ममाभिमानादात्मनो नित्यमुक्तस्यैव संसारो मोहमाहात्म्यात्प्रतिभातीत्युपसंहरति । भिन्नात्मनामिति ॥ २९ ॥

सर्वेषां चात्रकार्यत्वे ब्रह्मजत्वे समे तथा । कर्मज्ञानाधिकारित्वात्पुमानेवेह गृद्यते ॥ ३० ॥

एवमात्मिन संसारं दर्शयित्वा समनन्तरवाक्ये पश्वादिग्रहणं विहाय पुरुष-

अनेकानर्थनीडेऽस्मिन्निममं ब्रह्मविद्यया । संक्रामियतुमिष्टत्वाद्वह्मान्तरतमं नरम् ॥३१॥

कर्मज्ञानाधिकारित्वस्य पुरुषग्रहणहेतुत्वं साधयति । अनेकेति । कर्मभिः शुद्धान्तःकरणस्य ब्रह्मज्ञानान्मोक्षोऽत्र विवक्ष्यते तस्मादनेकानर्थाश्रये संसार-सागरे पिरितं नरं ब्रह्मास्मीतिविद्यया सर्वान्तरतमं ब्रह्म प्रापियतुमिष्टत्वाद्यस्य कर्मज्ञानयोरिधकारः संभाव्यते तस्येवात्र ग्रहणं युक्तमित्यर्थः ॥ ३१ ॥

तरुशाखाग्रदृष्ट्येव सोमं यदत्पदंशीयेव । निष्कोशं कोशदृष्ट्येव प्रतीचि ब्रह्मं दृश्यते ॥३२॥

ब्रह्मविद्यपा मोक्षस्यात्र विवक्षितत्वे सैव वक्तव्या कोशपश्चकोपन्यासस्तु वृथेत्याशङ्कचाऽऽह । तरुशाखेति ॥ ३२॥

<sup>े</sup> १ ( ग. घ. आ. ) विद्यावि । २ ( ग. घ. ) योखि । ३ ( ङ. ) दश्येते । ४ (क. ख. ) क्षा इत्यते । ५ ( ग. घ. ) थेस्रत आह ।

अनादाविह संसारे वासनारञ्जिता मितिः। अन्याद्याविह संसारे वासनारञ्जिता मितिः। अन्याद्याविद्युपायतः कर्तु शक्या तस्मात्स उच्यते ॥३३॥ ब्रह्मविद्योपायत्वेन कोशपञ्चकोक्तिरित्युक्तमेव व्यक्तीकरोति । अनादा-विति ॥ ३३॥

हैतास्टक्पत्यगात्मैकः प्रतीचीव परागपि । युष्मदस्मदिभागाभ्यां भिद्यतेऽविद्यया मृषा ॥३४॥

त्रस्रविद्योपायत्वेन कोशपञ्चकीपदेशे त्रह्मकोशयोरभेदादद्वेतहानिरित्या-शङ्कचाऽऽह । द्वेतास्प्रगिति । यथाऽयं प्रत्यगात्मा प्रतीचि स्वात्मिन भेदस्पर्श-मन्तरेणैकोऽवितष्ठते तथा परागपि कोशापेक्षया द्वेतस्पर्शी न भवतीत्यत्र हेतु-माह । युष्मदिति।युष्पत्पञ्चकमस्मत्पञ्चकं चेति कोशदशकस्वपेण स्वाविद्यया प्रत्यगात्मनो विभक्तत्वाद्वेदस्य सर्वेपकारस्याऽऽत्माऽविद्याकृतत्वेन मिथ्यात्वान्ना-द्वेतहानिरित्यर्थः ॥ ३४ ॥

अस्महिभागे पश्चास्य यथैवानमयाद्यः।

तथा तत्प्रत्यगात्मानी युष्मद्ञ्ञाद्यः स्मृताः ॥ ३५॥ युष्मदस्मद्विभागेन स्वितान्दश कोशानेव दर्शयित । अस्मादिति । यथैवास्य प्रत्यगात्मनोऽस्मद्विभागे पश्चान्तमयप्राणमयमनोमयिवज्ञानमयानन्द-मया मयद्यभूताः कोशा भवन्त्यहंबुद्धिप्राह्यास्तथा तेषां प्रत्यगात्मानोऽन्नप्राण-मनोविज्ञानानन्दाः प्रकृत्यर्थभूता युष्मद्भावेनाभिमतास्तेष्वहंबुद्धचभावादेवमस्ति कोशदशकमित्यर्थः॥ ३५॥

आध्यात्मिकान्विलाप्याथ यथास्वं प्रत्यगात्म्य । अवादीन्पर्धेपासीत ह्युत्तरोत्तररूपगान् ॥ ३६ ॥

कोशपश्चकस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागेन दशधा करणं कुत्रोपयुक्तमित्याश-ङ्वचाऽऽह। आध्यात्मिकानिति। पूर्वोक्तरीत्या कोशानां दशधापितपस्यनन्तरमा-ध्यात्मिकात्मयपाणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयान्मयदर्थान्मकृत्यूर्थेषु प्रत्येकं कारणेष्वात्मभूतेष्वन्नपाणमनोविज्ञानानन्देषु कारणातिरेकेण कार्यं नास्तीति विवेक बुद्धचा प्रविलाप्य तन्मात्रतया ज्ञात्वा पुनरत्रं प्राणतया पाणं मनस्त्वेन मनो विज्ञानतया विज्ञानमानन्दशब्दित मूलकारणमात्रतया निरूपयेदित्यर्थः॥ ३६॥

१ (क. ख.) °कोक्त्युप°। २ (ग. घ.) °स्पर्शों न ।

# जम्धा कार्यात्मतामेवं कारणात्मतया स्थितः। आत्मनाऽऽलिङ्गते ब्रह्म वाक्याजम्धा च तामापे॥३७॥

भदिशतिया मिक्रयया कार्यात्मतां कारणात्मतयोपसंहृत्याज्ञातब्रह्मरूपेण स्थितो विद्वानहं ब्रह्मास्मीतिवाक्योत्थज्ञानेन तामि कारणाःमतां मिक्लाप्य स्वरूपेण कार्यकारणविलक्षणं ब्रह्म मामोतीत्येतदाह। जन्ध्वेति॥ ३७॥

## अनं विराडिति न्नेयं प्राणात्तद्भिवर्धते । ऋग्यजुःसामरूपोऽतो वेदात्माऽन्तर्मनोमयः ॥३८॥

अन्नादीन्पर्युपासीतेत्युंक्तानन्नादीन्कथयित । अन्निमिति । क्रियाविज्ञानशक्ति-मित स्वत्रात्मिन पाणशब्देन क्रियाशक्तिभागो यद्यते ततोऽन्नस्योत्पित्तिरित्याह । प्राणादिति । विज्ञानशक्तिभागोऽपि मनो विज्ञानं चेति द्वेधा भिद्यते तत्र सविकल्पकज्ञानोत्पादनशक्तिमदन्तःकरणं मनःशब्दवाच्यमित्याह । ऋग्यजुरि-ति । अतोऽस्मात्प्राणादन्तरितिसंबन्धः । मनोमयशब्देन मनो यद्यते ॥ ३८ ॥

# वेदार्थविषया बुद्धिर्वज्ञानं निश्चयोत्मकम् । ज्ञानकर्माभिनिर्देत्त आनन्दः फळळक्षणः ॥ ३९ ॥

पक्रतिपकरणात्रिर्विकल्पज्ञानोत्पादनशक्तिसदनतः करणं विज्ञानिमत्याह । वेदार्थेति । आनन्दशब्देन कारणसुच्यत इत्यङ्गीकृत्याऽऽह । ज्ञानेति । तत्र माणो मनो विज्ञानं चेतिकोशत्रयं सत्रात्मरूपमन्नं विराद्कोश आनन्दः कारण-कोश इति संग्रहः ॥ ३९॥

# त्रीण्येवात्रानि चैतानि प्राजापत्यानि सर्वशः । प्राणो मनस्तथा वाक्च विराडत्रात्मतां गतः ॥४०॥

एतच कोशपश्चकमुक्तं बृहदारण्यकेऽपीत्याह । त्रीण्येवेति । वाक्शब्देन विज्ञानं एत्तते । कनीयोऽत्रं करिष्य इत्यत्राकशब्देन विराहुच्यते तद्धेदं तहीत्यत्र कारणमुक्तमिति चशब्दार्थः ॥ ४० ॥

१ ( ज. ) °त्युक्त्वाडना । २ ( ङ. ) °िक्तविमा । ३ ( क. ख. ) °यात्मिका ।

## चतुर्णी पत्यगात्मैवमानन्द्मय उच्यते । पज्ञानघनरूपत्वात्स्याद्वेदोऽप्यस्य कार्यतः॥ ४९॥

यथाऽत्रादीनां चतुर्णां प्रकृत्यर्थानामानन्दस्व रूपमेवमत्रमयादीनां प्रत्ययार्थान् नामानन्दमयः प्रत्यगात्मा स्व रूपमित्येतदाह । चतुर्णामिति । तत्र कोशचतुष्टयस्य जीवव्यतिरेकेणाभावादितिहेतुमाह । प्रज्ञानेति । जीवस्य प्रज्ञानवन्तेव कथं शिरः-पुच्छादिकल्पनेत्याशङ्कच कर्मफलभेदादित्याह । स्यादिति ॥ ४१ ॥

# शिरआदिप्रह्मित्तु स्यादुपासनकर्मणे।

तस्मादेवं चितीरेता मानसीव्यचि सिरे ॥ ४२ ॥

स वा एप पुरुष इत्योदी तात्पर्यार्थमुक्त्वा तस्येदमेव शिर इत्यादेस्ताल्पर्य-माह । शिरआदीति । उपासनानुष्ठानीय शिरआदिकल्पनामाश्रित्य वृद्धानामपि मसिद्धिरित्याह । तस्मादिति ॥ ४२ ॥

शिरो सुधी मुजी पक्षावात्मा कायश्च मध्यमः। शेषं पुच्छिमिति ज्ञेयं चितिमेवं विचिन्तयेत् ॥४३॥

तस्येदमेवेत्यादेरक्षरोत्थमर्थं कथयन्पञ्चमकारां चितिमेव चिन्तनीयां स्कोर-पति । शिर इति॥ ४३॥

#### उपासीनश्चितीरेवं विद्यानेता यथाक्रमम् । पूर्वपूर्वप्रहाणेन ह्यन्तरन्तः प्रपद्यते ॥ ४४ ॥

पञ्चमकारचित्युपासनेन किं फलतीत्यपेक्षायामाह । उपासीनइति । पञ्चिति-धकोशानां वित्यात्मकानां नैरन्तर्थेणानुसन्धानाङ्खिशुद्धचित्शियं विवेकबुद्धि-भवति । तद्धलाच पूर्वं पूर्वं कोशमपहायोत्तरमुत्तरं प्रतिपचते तदेवं सर्वानिष कोशान्मविलाप्याहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानान्मोक्षमधिगच्छतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

श्वतेरनतिशङ्कचत्वात्संभाव्येत यथोदितम् । लिङ्गप्रत्यक्षगम्यं हि स्यादाशङ्का नृबुद्धितः ॥ ४५ ॥

कथं तर्हि सर्व वे तेऽत्रमामुवन्तीत्यादि यथाश्रुतं फलमुपासनस्य संभवेदेकः स्योभयफलत्वासंभवादित्याशङ्कच फलद्वयमेकस्योपासनस्य श्रुतिसिद्धत्वादिविकः द्धिमत्याह । श्रुतेरिति । श्रुतेर्निदीपत्वात्तदुक्तेऽथे शङ्काभावे कुत्र शङ्कायाः साव-काशत्विमत्याशङ्कच पुरुषबुद्धिवशात्मत्यक्षादिषुं करणदोपसंभवादाशङ्का स्या-द्वेदे तु तदभावात्रविमत्याह । लिङ्गेति ॥ ४५ ॥

१ (ग. घ. ङ.) ैत्यादेस्तात्पः। २ (ग. घ.) ैनार्थे शिं। ३ (क.) क्षरार्थ। ४ (ग. घ.) चैन विः। ५ (ग. घ.) वं सित सः। ६ (क. ख.) धुकार।

#### स्वभावतो वा संप्राप्तमनुद्योपासनं श्रुतिः । नामादाविव भूमानं विधत्ते ज्ञानमात्मनि ॥ ४६ ॥

पञ्जविधकोशोपासनोपदेशस्य तात्पर्यान्तरमाह । स्वभावतो वेति । यथा छान्दोरये सप्तमे प्रपाठके स्वभावतः सिद्धमपासनमचनीचभावेन नामादिविषय-मन्द्य भूमविज्ञानं विधीयते तथा कोशेष्वात्माभिमानिनो यथोक्तध्यानानुष्ठानादेव पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरिमन्विलापनं कृत्वा श्वतफलविवक्षामन्तरेणैव ब्रह्मात्मैकत्वे-विज्ञानं प्रधानत्वादत्र विवक्षितमित्यर्थः ॥ ४६ ॥

#### श्रुयन्तराहा संपाप्तं मोक्षाद्वीक् फलाय तु । तदन्य परं श्रेयः प्राप्तये ज्ञानमुच्यते ॥ ४७ ॥

कोशपञ्चकोपन्यासस्यापरं तात्पर्यमाह । श्वत्यन्तरादिति । यद्धि मोक्षादर्वा-चीनं संसारान्तर्भृतं फलं तत्पाप्तये विराडात्यनः सूत्रात्यनश्च बृहदारण्यकादा-ें दुपासनं सिद्धं तदनुवादेन मोक्षफलं ज्ञानमत्रोच्यत इत्यर्थः ॥ ४० ॥

#### ब्रह्मविद्योडुपेनैवं कोशानर्थमहोद्धेः। निनीषन्ती परं पारं स वा इत्यभ्यधाद्थ ॥ ४८ ॥

पूर्व तात्पर्यमुक्तवा तत्रवार्थे वाक्यं पदार्थकथनार्थमवतार्यति। ब्रह्मविद्येति। निनीपन्ती श्रुतिरितिशेषः । पुरुषस्यैव ज्ञानकर्मणोरधिकारौ न पश्वादेरिति निर्पारणानन्तरमित्यथशब्दार्थः ॥ ४८ ॥

#### मूलात्मानं स शब्देन स्पृष्टा तत्समृतयेऽथ वै। कोशात्मतां समापन्न एष इत्यभिधीयते ॥ ४९ ॥

तत्र पदत्रपस्यार्थं कथयति । मूछात्मानमिति । कार्यकारणविरुक्षणं पत्य-गात्मानं स्वश्ब्देन यहीत्वा तस्यैव सर्वोपनिषत्यसिद्धस्य वैशब्देनानुसंधानं करवा स एव स्वाविद्यया पश्चकोशात्मँकत्वं प्राप्तः सन्नपरोक्षत्वादेष शब्देनोप-दिश्यत इत्यर्थः ॥ ४९ ॥

#### 💹 अविद्यया तदहींऽपि रज्जुः सपीत्मतामिव । कोशपञ्चकतां यातस्तमनुक्रोशतींव हि ॥ ५० ॥

कार्वकारणविरुक्षणश्चेत्प्रत्यगात्मा तार्हि कथमसावविद्ययाऽपि पश्चकोशा-रमता गनतुमहैतीर्त्याराङ्कचाऽऽह । अविद्ययेति ॥ ५० ॥

१ (ग. व. ड. च. ) रेण ब । २ (घ. ड. च. ) त्वज्ञा । ३ (क. ख. ) °नैवं को । ४ ( ग. घ. ) °त्मत्वं । ५ ( ग. घ. ) °तीह वे । ६ ( ग. घ. ) °त्याह !

## मयडत्र विकारार्थे निषिद्धोऽसौ परात्मनः । युत्तयागमाभ्यामनस्य कार्य देहः प्रतीयते ॥ ५९ ॥

यथोक्तंभत्यगात्मनोऽत्ररसमयत्वं कथमित्याशङ्कचाऽऽह। मयडत्रेति। मकृते वाक्यं मयुक्तो मयिङ्गकारार्थे मयुज्यते। विकार्रश्च परस्य प्रत्यगात्मनो निर्वयव-त्वासङ्गत्वादियुक्तया न जायते स्त्रियते चेत्याद्यागमाच निषिद्धत्वात्र सिध्यति। अतः शरीरस्यात्ररसविकारत्वमतीतेरात्मनोऽपि तदुपाधित्वात्तथा व्यपदेशसि द्धिरित्यर्थः॥ ५१॥

#### इदमेव शिरस्तस्य मा भूदध्यासलक्षणम् । प्राणकोशवदेवेति तस्मादेवावधार्यते ॥ ५२ ॥

मिसद्भेव शिरआदिमथमकोशे ब्राह्मं न माणादिष्विव कल्पनेति दर्शिपतुं तस्येदभेवत्यत्रावधारणभित्याह । इदभेवेति ॥ ५२ ॥

## विराद्रिपण्डात्मनोरैक्यं श्रुत्यन्तरवशादिह । उपासनापदेशाच जानीयात्पिण्डदेवताम् ॥ ५३ ॥

अनरसमयशब्देन न प्रसिद्धमेव शरीरं ग्राह्मं किंतु विराडात्माऽपीत्याह । विराडिति । आत्मेवेदमय आसीत्पुरुषविध इत्यादिश्चत्यन्तरे शरीरविराजोरे-कत्वस्य विवक्षितत्वांद्येऽचं ब्रह्मोपासत इत्यत्र ध्यानोपदेशाच्छिरआदिकल्प-नायाश्च ध्यानार्थत्वाद्विराड्देवताऽत्र ग्रहीतव्येत्यर्थः ॥ ५३ ॥

# विराडात्मकतां याते पिण्डेऽध्मात्मावसायिनी । प्राणोवाय्वात्मतामिति प्रध्वस्तघटदीपवत् ॥ ५४ ॥

विराजो देहस्य च किमर्थमेकत्वमुच्यते तत्राह । विराडात्मकतामिति । जपा-सनातः शरीरस्य विराडात्मभावे संवृत्ते माणोऽपि शरीरान्तर्गतो हिरण्यमभौ भवति ततश्च तदुपाधिरात्माऽनवच्छित्रः सिध्यति यथा घटे मध्वस्ते कपाछा-विभावमापने तदन्तर्गतो दीपस्तेजोमात्रतामापचते तद्वदित्पर्थः ॥ ९४॥

१ (ख. ङ.) °राथों नि । २ (ङ.) है क्तमस्य प । ३ (च.) °रः स्पर्शेशू-न्यस्य प । ४ (क. ख.) °त्वाच येऽतं ।

# विद्यादन्नमयेनैव मूपायां इतताम्रवत् ।

सर्वान्प्राणमयादींस्तान् रचितान्पुरुषाकृतीन् ॥ ५५ ॥

अनमयस्य प्रसिद्धमेव शिरआदि प्राणमयादेस्त कथमित्याशङ्कचाऽऽह । विद्यादिति । यथा मूपायां हुतं ताम्नादि प्रक्षिप्तं मूपाकारे भजते तथा शरी-रस्य शिरआदिमत्त्वात्तदन्तर्वेतिपाणमयादेस्त खुक्त मुपासनार्थं पदार्थविवेकसौक-र्यार्थं चेयं कल्पनेत्यर्थः ॥ ५५ ॥

यथोदितानुवादी तु श्लोकोऽप्यत्र निगद्यते । ब्राह्मणोक्तार्थविज्ञानद्रहिम्ने हितकाम्यया ॥ ५६ ॥ तदप्येष श्लोको भवतीत्यस्यार्थमाह । यथोदितेति ॥ ५६ ॥ इति पथमः

खण्डः ॥ १ ॥

अन्नादेव प्रजाः सर्वा जायन्तेऽन्नेन बृंहिताः । वर्धन्ते त्वन्नमेवैताः प्रविलीयन्ति सर्वशः ॥ ५७ ॥

श्लोकाक्षराणि योजयति । अन्नादेवेति ॥ ५७ ॥

मूतेभ्यः पूर्वनिष्पत्तेज्येष्ठमत्नं विराड्भवेत् । स वै शरीरी प्रथमस्तथा पौराणिकी स्मृतिः ॥ ५८॥

ुः अत्रं हि भूतानां ज्येष्ठमिति कथमत्रस्य ज्येष्ठत्वमुच्यते तत्राह । भूतेभ्य इति । विराजो भृतापेक्षया पूर्वनिष्पन्नत्वे ममाणमात् । स वा इति ॥ ५८ ॥

ओषणाद्मिरोषः स्याह्यातूनुष्यति येन सः। धानात्तस्यांवतत्त्वज्ञैरीषधं शब्द्यते सदा ॥ ५९ ॥

अन्नस्य सर्वेषधत्वं श्रुत्योच्यते तत्कथमित्याशङ्खाऽऽह । ओषणादिति । दहनादिति यावत् । अग्नेरोपत्वं साधयति । धातूनिति । उष्यति दहतीत्यर्थः। अन्नालाभे जाठरोऽप्रिर्धातूनेव दहति तस्याग्रेरन्नेन धानात्पानाहुपशमनानृप्तिसा-धनादत्रमौषधमित्येतदाह । धानादिति ॥ ५९ ॥

सर्वेषां जाठराग्न्याख्यं वत्सं चोष्यादिभिस्तनैः । अनं गौर्धयते यस्मात्सवीषधमतो भवेत ॥ ६० ॥

सर्वीषधमित्यस्य संपिण्डितमर्थमाह । सर्वेषामिति । चोष्यादिभिरित्यादि-शब्देन छेह्यभक्ष्यभोज्यानां ग्रहणं धयते पाययतीत्यर्थः ॥ ६० ॥

• १ ( ङ. ) दिकं पाँ। २ ( ङ. ) °रं जायते । ३ ( ग. घ. ) °न्ते तेन बंै। ४ ( इ. ) 'स्यानं त'। ५ ( ख. ) 'ठरामि'।

## उद्गतिस्थितिहानिभ्यो जगतोऽत्रं हि कारणम् ॥६१॥ कार्यस्य कारणाद्वह्म तद्ये नित्यमुपामते । आमुवन्त्यखिलं तेऽन्नमध्यातंमं देवतात्मना ॥ ६२ ॥

येऽतं ब्रह्मोपासत इत्यत्राचे ब्रह्मशब्दमयोगे निमित्तमाह । उब्रूतीति । अन्न ब्रह्मोपासनस्य फलमाह।तच इति । तदन्तं विराडात्मकं ये दीर्घकालमादरनैरन्तर्या-भ्यामहं ब्रहेण ध्यायन्ति ते विराडात्मक्ष्येण सर्वमेवाऽऽध्यात्मिकमन्नमामुवन्ति । विराडात्मक्षयेण सर्वमेवाऽऽध्यात्मिकमन्नमामुवन्ति । विराडात्मवदेव सर्वयामन्नानामत्ता भवतीत्यर्थः॥६१॥६२॥

सेषा विराडिति द्युक्तमज्ञानृत्वं हि ताण्डिकैः । कार्य सर्वे यतो व्याप्तं कारणेनानृरूपिणा ॥ इति हेतूपदेशायं द्यञ्ञं हीत्युच्यते पुनः ॥ ६३ ॥

विराजोऽन्नानृत्वे प्रमाणमाह । सेपेति । अनं हि भूतानामित्यादि पुनर्वचनं किमर्थमित्याशङ्कचाऽऽह।कार्यभिति । उपासकस्य विराडात्मकृपेण सर्वान्नभक्ष-णसमर्थनार्थमुपास्यस्य विराडात्मनः कार्यव्याप्तिलक्षणो हेतुः पुनर्वचनेन चोच्यते । दृष्टं हि सर्वं कार्यं कारणेन व्याप्तं प्रकृते चानृक्षेपेण विराजा सर्वमनं यतो व्याप्यते ततथान्नोपासकस्य विराडात्मक्षपेण सर्वान्नभक्षणं संभववितिहे- तुकथनार्थमन्नं हीत्यादि पुनर्वचनमुचितमित्यर्थः ॥ ६३ ॥

अद्यतेऽत्रं प्रधानत्वाद्दितित्वात्तथाऽति च । अत्रात्राद्दवहेतोस्तद्त्रं हीत्युच्यते बुधैः ॥ ६४ ॥

अद्यतेऽत्तिंचेत्यादिवाक्यद्वयस्यार्थमाह । अद्यत इति । अदनादद्यमानत्वाः चात्रमिति ॥ ६४ ॥

आप्रोति सर्वकार्याणि कारणात्मतया विराद् । ततोऽप्यन्तःप्रवेशाय तस्मादित्याभिधीयते ॥ ६५ ॥

मजापति रूपमेवोक्तमित्यन्नात्रादत्वेन विराजो व्याप्ति मुक्तामुपसंहरति ॥ आप्नोतीति । मकृतात्मकृत्यर्थादन्नादन्नमयाच मत्ययार्थादन्तरवस्थितात्मिन बुद्धिमवेशनार्थं प्राणपर्यायस्य प्रवृत्तिरित्याह । ततोऽपीति ॥ ६५ ॥

१ (ग. घ. ङ.) रैतं देवं। २ (ग. घ. ङ.) छिडके। ३ (ग. घ. ङ.) थ त्वनं। ४ (ङ. च.) रैनेनोच्यं। ५ (ग. च.) चानकः। ६ (घ. ङ.) किपिणा विं। ७ (ग. घ.) देदनाच तथां। ८ (ग. घ.) कि चाच वां। वैशब्देनैव संस्मार्थ द्वीयोदेशवर्तिनम् ॥ ६६ ॥ तस्माच्छब्देन वैराजमादायाध्यात्मरूपिणः । एतस्मादितिशब्देन वैराजत्वं प्रबोध्यते ॥ ६७ ॥

प्रस्ताविते वाक्ये शब्दत्रयस्यार्थमाह । वैशब्देनेति । दूरतरे देशे व्यव-स्थितं प्रकृत्यर्थभूतमन्नात्मकं विराहात्मानं वैशब्देने संस्मार्थ तत्रैव तस्माच्छब्दं प्रयुज्यं तेन वैराजमात्मानं गृहीत्वा पुनरध्यात्मक्षपिणो देहस्य प्रत्ययार्थस्य सिन्निहितत्वादेतस्मादित्युपादानाच्छब्दसमानाधिकतैतच्छब्देन विराहेकत्वमे-तस्य प्रदर्शते । पदद्वयसामानाधिकरण्यस्यैकत्वमन्तरेणायोगादित्यर्थः ॥ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

कार्याणां कारणात्मत्वमेवं स्यादुत्तरेष्वि । ब्रह्मानेन्तं अवेदेवं सांख्यराद्वान्तमन्यथा ॥ ६८ ॥

यथाऽत्र तदेतच्छव्दाभ्यामध्यात्मदेहस्य विराहैक्यं विवक्ष्यते तथोत्तर-त्रापि तदेतच्छव्दाभ्यां कारणेन प्राणादिना कार्यस्य प्राणमयादेरैक्यमभिपेत-मित्याह । कार्याणामिति । कार्यस्य कारणमात्रत्वे फलितमाह । ब्रह्मोति । उक्तन्यायेन द्वैतप्रपश्चस्याज्ञातब्रह्ममात्रत्वे तस्य कार्यकारणविलक्षणानविच्छ-श्रवस्तुमात्रत्वेन पर्यवसानं सिध्यतीत्यर्थः । जगह्रह्मणोर्भेदे तु सांख्यादीनां सिद्धान्तो निर्णयो यस्मिन्द्वैते तदेव स्यात्तत्रश्चानेकागमयुक्तिविरोधो भवेदि-स्याह । सांख्येति ॥ ६८ ॥

पूर्वकार्यातिरेकेणं स्वात्मना चान्वयोक्तितः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यथोक्तार्थः समर्थितः ॥ ६९ ॥ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यथोक्तार्थः समर्थितः ॥ ६९ ॥ अन्वयं कार्यात्मतः हेत्वन्तरेण साधयति । पूर्वकार्येति । पूर्वस्मादन्त्रम् वादिकार्यादतिरेकेणोत्तरस्य प्राणमयादिकारणस्य सिद्धेर्व्यतिरेकसिद्धिः पूर्वस्य व कार्यस्योत्तरेण कारणेनान्वयात्तदव्यतिरेकादन्वयसिद्धः । एवमन्वयव्यतिरेकास्यां कार्यकारणयोरेक्यं समर्थितिमत्यर्थः ॥ ६९ ॥

यथोकान्नमयाद्रमाद्रन्यः स्यात्तद्विलक्षणः । अन्तरः प्रत्यगित्येतद्गत्मा चात्मसमन्वयात् ॥ ७० ॥ अन्योऽन्तर् आत्मेतिशब्दानामर्थमाह । यथोक्तेति ॥ ७० ॥

१ (ग. घ.) °वितवाक्यत्र ।२ (ग. घ.) °न स्मा ।३ (क. ख.) ° ज्यते । ४ (क. ख.) ° ज्यते । ४ (क. ख.) ° गात्मा । ५ (क.) ° नन्दं म ।६ (ग. घ. ख.) ° ण त्यात्म ।७ (ग. घ.) ° यथोक्तोऽर्थः ।

कोशैश्रवुर्जिः संव्याप्तौ यथैवानमयः पुरा । जानीयादुत्तरानेवं त्रिद्येकार्थसमन्वयात् ॥ ७१ ॥

अन्नमये दर्शितन्यायं पाणमयादिष्वतिदिशति । कोशैहिति । यथा प्रथमे पर्याये व्यवस्थितोऽस्रमयः पाणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयैश्चनुर्भिः कोशैव्या-प्यते तथा प्राणमयो मनोमयविज्ञानमयानन्दमयैक्तिभिव्याप्तो मनोमयो विज्ञान-मयानन्दमयाभ्यां द्वाभ्यां विज्ञानमयस्त्वेकेनानन्दमयेन व्याप्तः। ततश्च पूर्व-पूर्वस्योत्तरोत्तरेण व्याप्ते रज्ज्वा सर्पवतपूर्वस्य पूर्वस्योत्तरमुत्तरं स्वह्नपं सिध्यती-त्यर्थः ॥ ७१ ॥

तेन प्राणमयेनेष पृणी रज्जवेव पन्नगः।

कार्यतोऽत्रमयः कृष्ती वाचारस्थणशास्त्रतः ॥ ७२ ॥ , अन्नमयस्य माणमयेन व्याप्तत्वे तेनैप पूर्ण इति वाक्यं ममाणयित्।तेनेति।अन-मयस्य कल्पितत्वासिद्धेरुदाहरणमननुगुणमित्याशङ्कयाऽऽह। कार्यत इति।।७२॥

स वै पुरुषविधी ह्युक्ती योऽयं प्राणमयः समृतः। अमूर्तत्वात्कुतोऽन्वेत हेतुस्तस्येति अण्यते ॥ ७३ ॥

स वा एष पुरुषविध एवेत्यस्यार्थमाह । स वा इति । निरवयवत्वात्माणंभ-यस्य शिरःपाण्यादिमन्वेन पुरुषविधत्वमयुक्तमित्याह । अमूर्तत्वादिति । तस्य पुरुषविधतामित्यादिना परिहरति । हेतुरिति । स्थूछदेहस्य पुरुषाकारत्वात्तदन न्तर्गतस्य प्राणमयस्यापि मूषानिषिक्तं हुतताम्रवत्पुरुषविधत्वं प्रकेल्प्यते ततोऽन स्य पुरुषविधत्वे हेतुरनेन वाक्येनोच्यत इत्यर्थः ॥ ७३ ॥

प्राणस्तस्य शिरःश्रेष्टवात्प्राणी यस्मान्मुखाळयः । व्यानोऽस्य दक्षिणः पक्ष उत्तरोऽपान उच्यते॥ ७४॥ तस्य प्राण एव शिर इत्यादेरर्थमाह । प्राणस्तस्येति ॥ ७४ ॥

सामान्यं वीर्यवत्ता स्यादितरस्यातथात्मता । 🔑 🛪 आकाश इति चात्र स्यात्समानोऽम्बरसाम्यतः॥७५\\

कोऽसौ व्यानः स्यादित्युक्ते देहधर्मसामान्यं वीर्यवत्ता व्यानस्य स्थादितिध-र्मद्वारा धर्मिणं निर्दिशति । सामान्यमिति । न पाणादेस्तथाविधधर्मवन्वमित्याह । इतरस्येति । आकाश आत्मेत्यत्राकाशशब्देन समानो यद्यते समानस्य व्याप-कत्वेनाऽऽकाशसहशत्वादित्याह । आकाश इति चेति ॥ ७५ म 🛶 🛶

१ (च.) भेंइन पूर्वे। २ (ग.) त्याशङ्कामाह । ३ (ग. इ.) ्तमा ४ (क. ख.) °क्तगतद्व । ५ (ख. च.) °कल्पते । ६ (ग. घ.) °था घ ।

प्राणानां तत्प्रतिष्ठानादात्माऽसौ श्वातितो भवेद । प्रथिवी देवता पुच्छं सैपेति श्वातिदर्शनाद ॥७६॥ असोराध्यात्मिकस्यैषा स्थितिहेतुः प्रकीर्तितः । अन्नात्मनीवेहाप्याह श्लोकं प्राणमयात्मान ॥ ७७॥

कुतः समानस्य व्यापकत्विमत्याशङ्कच किस्मिन्माणः प्रतिष्ठित इति श्रुत्या प्राणादिवृत्तीनां समानप्रतिष्ठत्वावगमात्समानो वृत्तीनामात्मेति दर्शयनुत्तरमाह। प्राणानामिति । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठेतिवाक्यमवतारयति । पृथिवीति । प्राणम-यस्येतिशेषः । सेषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्येति श्रुतेराध्यात्मिकस्यं प्राणस्येषा पृथिवी देवता पुच्छवत्प्रतिष्ठोस्थितिहेतुरितिवाक्यं योजयति । सेषेति । तद्य्येष श्रोको भवतीत्यस्यार्थमाह । अन्नात्मनीविति ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

प्राणं प्राणं तमन्वेव देवाः प्राणन्ति न स्वतः ॥७८॥ वर्षसीह यदेव त्वम्थेमाः प्राणते प्रजाः ।

मनुष्याः पञ्चावीऽन्ये च प्राणन्समुसमाश्रयात् ॥७९॥ प्राणं देवा अनुप्राणन्तीत्यादिश्लोकाक्षराणि व्याचष्टे प्राणमिति ॥ ७८ ॥ प्राणाधीना देवादीनां चत्तिरित्यत्र श्रुत्यन्तरमुदाहरति। वर्षसीति ॥ ७९ ॥

अध्यात्ममधिदैवं च करणान्यधिँदैवेताः । प्राणस्वरूपमापद्य जहुर्मृत्युमिति श्रुतिः ॥ ८० ॥ तत्रैवार्थे बृहदारण्युकश्रुति दूर्शयति । अध्यात्मिति ॥ ८० ॥

घटतेऽसाविदं सर्व सर्वस्यायुर्यतो ह्यसः। तस्मात्तं तद्दिदः पाहुः सर्वायुषमनेकशः॥ ८१॥

अथैना मृत्युमत्यवहदित्याचा श्वितिः श्वितिशब्देन महाते । तस्मात्सर्वायुषमु-च्यत इत्यस्यार्थमाह । घटतेऽसाविति । प्राणविषया निमित्तार्थो सप्तभी । प्राण-निमित्तं सर्वं परस्परं वर्धयन्तो वर्तन्ते तेन प्राणः सर्वस्यायुर्भवतीत्यर्थः ॥ ८१ ॥

सर्वायुषगुणेनासुं य आत्मानसुपासते । ते तं सर्वायुषं प्राणं प्राप्नुवन्त्यभियोगतः ॥ ८२ ॥

सर्वमेवेत्यादेरर्थमाह । सर्वायुषेति ॥ ८२ ॥

१ (ख. इ.) 'र्विता। २ (ग. घ.) 'ष्टादिस्थि'। ३ (ग. घ.) 'रिति श्रु'। ४ (ग. घ. इ.) 'थि देव'। ५ (इ.) 'वता। मा'। ६ (क. ख.) 'मापाद्य। ७ (इ.) 'थैनां मृ'। ८ (क. ख.) सेंदें: प'। ९ (ख.) 'युष्ट्वगुं।

तस्य त्वन्नमयस्येष योऽयं प्राणमयः स्मृतः । भवः शरीरे शारीर आत्मा तेनाऽऽत्मवान्यतः ॥८३॥ नोपासनविधानमस्मिन्पकरणे विवक्षितगुपक्रमोपसंहारयोर्बद्धात्मैकत्वप्रति-पादनेनेवोपक्षयान्मध्यप्रन्थस्योपासनविधौ तात्पर्ये वाक्यभेदमसङ्गादतस्तत्र तत्र फलश्वतेर्थवादमात्रतेत्यभिषेत्य तस्यैप एवेत्यादेर्थमाह । तस्य त्विति ॥८३॥

सत्यादिलक्षणो वाऽऽत्मा गौणो ह्यात्माऽमुतोऽपरः । सर्वान्तरत्वाच्यारंयेवं यः पूर्वस्येति हि श्रुतिः ॥८४॥

पूर्वपूर्वकोशस्योत्तरोत्तरकोशो भवत्यात्मेत्यापातदर्शनेन व्याख्यातं तदयुक्तमातमशब्दस्यामुख्यार्थत्वप्रसङ्खात्मकृतपरामश्येतच्छव्दव्याकोपाच्चातः सर्वकोशाध्यासाधिष्ठानभूतं चिदात्मेवोत्राऽऽत्मशब्देन विवक्षित इत्याह । सत्यादीति ।
पत्यग्भूतस्य परमात्मनो मुख्यात्मत्वात्तस्य सर्वान्तरत्वात्तदभ्यन्तरवस्त्वन्तराः
भावात्कोशात्मनश्च गौणात्मत्वाद्यः पूर्वस्येति श्रुतेश्चेवमुपपन्नत्वादेष शब्दस्य च
मक्कतपरामिशनो दर्शितन्यायेन युक्तत्वाचिदात्मेवात्र सत्यादिस्क्षणो विवक्षितः
इत्यर्थः ॥ ८४॥

मिध्यात्मनां हि सर्वेषां सत्यादिगुणळक्षणम् । व्याविद्धाशेषसंसारमात्मानं तं प्रचक्ष्महे ॥ ८५ ॥ कोशपञ्चकस्य किल्पतत्वाच परमात्मैवात्राऽऽत्यशब्देन यहात इत्याह । मिध्यात्मनामिति ॥ ८५ ॥

न द्यात्मवान्भवेत्सपीं दृण्डाद्यध्यासरूपिणा । आत्मना वितथेनैव सपी रज्ञवात्मनाऽऽत्मवान् ॥८६॥ उक्तमथै दृष्टान्तेन साध्यति । न हीति ।॥ ८६॥

पाणाड्येवेत्यतो न्यायाद्रक्ष्यमाणश्रुतीरितात् । व्युत्थाप्यात्रमयं तुच्छं प्राणोऽस्मीतिव्यवस्थितः ॥ यस्तं मनोमयात्मानं संक्रामयितुमुच्यते ॥ ८७ ॥

तृतीयपर्यायस्य तात्पर्यमाह । प्राणाद्धीति । प्राणाद्धचेव खिल्वमानि भूतानि जायन्त इति भुगुवद्धपामुकेन न्यायेनान्तमयं निरस्य प्राणोऽस्मीति यौ व्यव-स्थितस्तं मनोमयमात्मानं प्रापितुं तृतीयकोशप्रदृत्तिरित्यर्थः ॥ ८७ ॥

१ (क. ख.) °रयेव यः । २ (ग. घ.) °वात्म । ३ (क.) मुख्यत्वा । ४ (ग. घ.) °त्मता तस्य ।

### तस्मादियादिवाक्यस्य त्वर्थे पूर्वमवादिषम । प्राधान्यं यज्ञषो ज्ञेयं हिवःप्रक्षेपकारणाव ॥ ८८ ॥

तस्मादितिमकृत्यर्थमुपादाय तमेव वैशब्देन समृत्वा मत्ययार्थस्यैतस्मादित्य-पादानात्त्र देतच्छव्दयोश्च सामानाधिकरण्यात्मक्रतिप्रत्ययार्थयोरेकत्वावगमा-त्कार्यस्य कारणव्यतिरेकेणाभावात्कार्यकारणविलक्षणं ब्रह्मेव तत्त्वमित्येतदत्र पदत्रये विवक्षित्मिति पूर्वमेवोक्तमित्याह । तस्मादित्यादीति । अन्यत्वं मनो-मेयस्य प्राणमयादत्यन्तविलक्षणत्वमन्तरत्वसभ्यन्तरत्वं प्रत्यगातमेत्वं त प्रमा-र्थात्मव्याप्तत्वात्तवितिरक्तस्वरूपाभावादित्यवधेयम् । तस्य यज्ञरेव शिर इत्यत्र यज्ञैषः शिरस्त्वं प्राधान्यादित्यादिभाष्योक्तं व्यक्तीकरोति । प्राधान्यमिति 11 66 11

> स्वाहा स्वधा वषट् चेति संनिपत्योपकुर्वते ॥८९॥ शिरआद्मिक्छपिस्तु वाचानिक्यथ वास्तिवह ॥ वचनं बलवद्यस्मात्पौरुषेयी हि कल्पना ॥ ९० ॥

इविषो यज्ञुषां इमी मक्षेपमेव मकटयति । स्वाहेति ॥ ८९ ॥ कल्पनातो वचनस्य बलीयस्त्वमङ्गीकृत्य पक्षान्तरमाह । शिरआदीति ॥९०॥

पद्वाक्यस्वरस्थाननाद्वणीदिसंयुता । यर्नोत्थमानसी दृत्तिर्यज्ञःसंकेतवर्त्मना ॥९१॥ ऐश्वरज्ञानसंदब्धा पद्वाक्यानुरङ्गिता। श्रोत्रादिकरणदास्था यज्ञरित्यभिधीयते ॥ ९२ ॥

यजुःशब्दैन बाह्यो यजुर्वेदो यह्यते तस्य कथमान्तरं मनोपैयं प्रति शिर-स्त्वमित्धाराङ्कच मनसो हीत्यादिभाष्येणोत्तरमाह । पदेति । सा च पदाद्य-नुरका विशिष्टा मानसी वृत्तिः श्रीतं मनश्चेतिकरणाधीना यह्यमाणा यजुःसंके-वसर्हतीति विशिनष्टि । पदवाक्येति ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

१ (ङ.) °त्मत्वमात्मत्वं तु । २ (ग. घ. च.) °जुः (शे । ३ (ग.) °षा प्र १ ४ ( ख. घ. ङ. ) <sup>°</sup>त्नोत्था मा । ५ ( ग. घ. ) <sup>°</sup>न्तरम । ६ ( ग. घ. ) <sup>°</sup>मयत्वं म<sup>ें</sup>। ७ (ग. घ.) ओनस्य मनस्थे।

#### ज्ञानात्मत्वे हि मन्त्राणां घटते मानसो जपः। ज्ञानस्याशब्दरूपत्वाद्यगावृत्तिर्ने सिध्यति ॥ अशक्यत्वात्र चाद्यतिर्घटादेरिव शक्यते ॥ ९३ ॥

चैतन्योपरका विशिष्टा बुद्धिवृत्तिश्चैतन्यं वा प्रागुक्तबुद्धिवृत्तिविशिष्टं यजुरा-दिशब्दवाच्यमित्यत्र युक्तिमात् । ज्ञानात्मत्वे हीति।यजुरादिमञ्जाणां ज्ञानस्वकः पत्वे तेषां मार्नेसो जपो विधीयमाना युज्यते ज्ञानस्य शब्दत्वमन्तरेण किया-त्वादाष्ट्रत्तियोग्यत्वादित्यर्थः । यदि तु यजुरादिशब्दानां घटादिवझाह्यद्रव्यत्वं यहाते तदा मनसो बाह्येडेथे स्वातन्त्र्यासावात्तेषां मनोविषयत्वायोगानमानसो जपो न सिध्येदित्याह । ऋगावृत्तिरिति । आकाशत्वं प्रपञ्चयति । नै चेति । क्रियेवाऽऽवर्त्यते न द्रव्यं शब्दस्य च घटादिवहृत्यत्वेन मानस्यावृत्तिर्युक्ते न्यर्थः ६३ ॥

आद्यतिश्रोचते चर्ची श्रुतौ बिः प्रथमामिति ॥९४॥ अथर्ची विषयत्वेऽपि स्मृतेराद्यतिरिष्यते । ऋगर्थविषयाया श्रेन्मैवं गौणी हि सा भवेत् ॥९५॥

ऋगादेरावृत्तिरेव मा भूदित्याशङ्ख त्रिः यथमामन्वाह त्रिरुत्तमामितिश्व-तिविरोधाँ-मैवमित्याह । आवृत्तिरिति ॥ ९४ ॥

आदृत्तिसिद्धचन्यथानुपपत्त्या क्रियात्वमृगादेवीच्यमित्यत्रान्यथाप्युपपत्ति चोदयति । अथेति । मन्नेभ्यः स्ष्टतेरन्यत्वादन्यांवृत्तिर्गीणी पसज्येतातो नान्य-थाप्युपपत्तिरित्युत्तरमाह । मैवमिति ॥ ९५ ॥

> भूयोऽल्पीयः फल्तं च बाह्यमानसयोजीपे । अतो मानसमुख्यत्वमितरस्यास्तु गौणता ॥ ९६ ॥

किंच वाचनिकजपस्यालपफर्लंत्वं यानसँस्य जपस्य साहस्रो मानसः स्युत इतिवहुफल्टत्वं स्मर्यते । तद्दि यजुरादेर्मनोवृत्तित्वे युक्तर्मित्याह । भूय इति ॥ ९६॥

१ (क. ख.) "न रू"। २ (च.) "नसज"। ३ (ङ.) न चावृत्तिरिति। ४ (ग. घ.) धानेवा (५ (ङ. च.) धुरया न्यायवृत्ति। ६ (ग. घ.) छकत्वं। ७ (इ. च.) शसन । ८ (च.) भित्यत आ।

#### नाऽऽत्मानं छमते गौणी मुख्यार्थे सति कल्पना। तस्मादेश्वरविज्ञानं यजुर्बुद्धचाद्यपाश्रयम् ॥ ९७ ॥

गौणेऽपि जपे का क्षतिरित्याशङ्क्य मुख्यसापेक्षत्वात्तस्य तेनैव चरितार्थ-त्वादानर्थक्यमित्याह । नात्मानमिति । मन्त्राणां मनोवृत्तित्वस्यावश्यकत्वान्म-नोवृत्तीनां च सदा चिदात्मैव्याप्तत्वेनैव सिद्धेश्चिदात्मर्त्वमिष्टमित्याह । तस्मा-विति । ९७ ।

#### एवं च साति नित्यत्वं वेदानां घटतेऽञ्जसा । वाचकत्वमशब्दस्य सिद्धं न स्फोटरूपतः ॥ ९८॥

न केवलं मन्त्राणां मनोवृत्तित्वे सत्यावृत्तिरेव घटते किंतु परंपरया चिदातमत्वे सित नित्यत्वमपि सिध्यतीत्याह । एवं चेति । यदा वेदस्य चिदात्मत्वमुक्तरीत्या सिध्यति तदा तस्य जेडं शब्दक्षपं परिहाय चिदात्मेक्षपेणैवाँवस्थितस्य धर्माद्यर्थवोधकत्वमणि सिध्यतीतिलाभान्तरमाह । वाचकत्वमिति ।
ननु स्फोटक्षपेणार्थपतिपादकत्वेऽपि वेदस्याशब्दस्य बोधकत्वं सिध्यति । स्फोटस्य बर्णेभ्योऽर्थान्तरत्वादित्याशङ्कच स्फोटस्याप्रामाणिकत्वांन्मैवमित्याह ।
न स्फोटेति ॥ ९८ ॥

सर्वे वेदाश्च यत्रैकं भवन्तीति श्रुतेवचः ।

ं आदेशो ब्राह्मणं विद्याद्यस्मात्स विधिरूपमृत्त ॥९९॥

ब्रह्मणो वा परस्थेयमाज्ञा ब्राह्मणळक्षणा ।

तस्मादादेश इत्येवं ब्राह्मणं संप्रचक्षते ॥३००॥

अथर्वाक्रिरंसाभ्यां ये दृष्टाः पृष्टचादिकारिणः ।

एत एव हि मन्त्राः स्युरथर्वाक्रिरसोऽत्र तु ॥ १ ॥

मनौद्विच्यापकचिदात्मत्वे वेदानायुक्ते प्रमाणमाह । सर्वे इति । यत्र साक्षि-मृते विदात्मनि सर्वे वेदास्तादात्म्येनैकतां गच्छन्ति स मानसीनः साक्षितया मनिक भवो जनानां सर्वेषामात्मेत्यर्थः ॥ ९९ ॥ ३०० ॥ १ ॥

र्थ (स. इ.) 'जुः स्याहुद्धचुपा'। २ (इ.) 'त्मत्वव्या'। ३ (ग. घ.) 'व्या-प्यत्वे'। ४ (क. स्व.) 'त्वमभीष्टमि'। ५ (क. स्व.) 'जड्झे'। ६ (क. स्व.) 'त्म-स्वरू'। ७ (ग. घ.) 'वाऽऽस्थि'। ८ (ग. घ.) 'व्दबो'। ९ (क. स्व.) 'ध्य-तीति'। १० (ग. घ.) 'त्वान्नेव'। ११ (ग. घ.) 'रसो दृष्टाः शान्ति पु'। मनोमयात्मसाक्ष्यत्र श्लोकः पूर्ववदुच्यते । यथोक्तवेद्रसिद्धचर्थे लिक्नं श्लोकोऽपि कीर्त्यते ॥ २ ॥ मनोवृत्तिनिष्ठमात्मचैतन्यमनादिनिधनं यज्ञरादिशब्दवाच्यत्विमत्युक्तेऽधे मन्नमवतारयति । मनोमयेति । तदेव स्पष्टयति । यथोक्तेति ॥ २ ॥

अभिधाननिष्टत्तिर्हि ब्रह्मणी नान्यती यतः। सद्विगमरूपत्वान्यनी यस्मानिवर्तते॥ ३॥

अवतारितस्य मन्नस्य विविक्षतमर्थं दर्शयित । अभिधानेति । वाचां मनसां चाविषयत्वमत्र मनोमयस्योच्यते तच्च प्रत्मपरिव्रहे पर्मुपपचते तस्य कूटस्था-वगातिक्षपस्य वागाद्यगोचरत्वाद्यस्मादेवं तस्माद्रक्षेवात्र ब्राह्मं न शब्दराशि-रित्यर्थः ॥ ३ ॥ इति वृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

यद्धि वाचाऽनभ्युदितं मनुतं मनसा न यत् । ब्रह्मणोऽविषयत्वं हि श्चितिविङ्मनसोऽवदत् ॥ ४ ॥ ब्रह्मणो वागाचगोचरत्वे श्वत्यन्तरमनुक्छयित । यद्धीति । यतो वाची

निवर्तन्त इत्यादिश्वतिः ॥ ४ ॥

नागोचरं ययोरस्ति ब्रह्म मुक्तवा निरञ्जनम् । ते मनोमयनिर्दिष्टे विद्याहाङ्मनसे बुधः ॥ इतीममर्थे चोहिश्य श्लोकं श्लातिरुदाहरत् ॥ ५॥

बह्मैव वाङ्मनसयोरविषयो व्यतिरिक्तं सर्वं ययोर्विषयत्वेनैव वर्तते ते वाङ्मनसे मनोमयकोशे निर्दिश्येते यजुरादयश्च मिलद्धा रहान्ते कृढिमावल्या- वितिपक्षान्तरमाह । नेत्यादिना ॥ ६॥

ब्रह्मणोऽनवरत्वातः नेह मन्त्राभियेयता । दृत्तिमधानो वेदात्मा दृत्तिमान्स्याद्थोत्तरः भेद्र॥

ब्रह्मैव मन्ने प्रतिभातीत्पाशङ्क्ष्य कोशमकरणविरोधान्मैविमत्याह । बृह्मण इति । न हि मनसः साक्षिवेद्यत्वेनानपेक्षस्य वागादिविषयत्वं वृत्तिविरोधाद्य न स्विषयत्वं सूत्रस्य महत्वात्तदात्मके मनिस ब्रह्मशब्दश्चोपपद्यते तस्य वहार्यो मनोमयस्याऽऽनन्दमुपासनाफलं विद्वानुपासनातो ब्रह्मानन्दं च माप्य हिर्मान् भविस्थायां कदाचिदपि न विभेतीतिमन्त्राक्षराण्यपि कोशपक्षे निर्वक्ष्यन्ति निर्वक्षयन्ति । वसीति ॥ ६ ॥

१ (ग. घ.) ° शोके ऽपि । २ (ग. घ. इ.) ° नोऽप्यस्मा । ३ (इ. च.) ° यत्वं मनो । ४ (ग. घ.) ° स्मात्तस्मा । ५ (क. ख.) न गो । ६ (घ. घ.) ° तेवा । ७ (ग. घ.) ° क्रेनि ।

विद्यवस्यां

#### व्यवसायात्मका बुद्धिंतिमानित्युदीर्यते। यज्ञं तत्त्व इत्येतत्कर्तृत्वे साति युज्यते ॥ ७ ॥

कोडसौ वृत्तिमानित्यपेक्षायामाह । व्यवसायेति । विज्ञानशब्देन वृत्तिरेवो-च्यते न वृत्तिमानित्याशङ्कृत्य वाक्यशेषविरोधीन्मैवमित्याह । यज्ञिमिति ॥णा

#### अात्मचैतन्यरूपा घीः कर्र्यात्मा न ध्रवत्वतः। यज्ञारम्भस्य हेतुत्वात्तद्भावाद्द्या यजिः॥ ८॥

विज्ञानशब्देन कर्नुग्रहणेऽपि यज्ञादिकर्नृत्वमात्मनः स्यादित्याशङ्ख्य बुद्धिरेवात्माभासा कर्त्रा न त्वात्मा कूटस्थत्वादित्याह। आत्मेति । चिदाभासापा 👔 बुद्धेरेव कर्नृत्वं प्रकारान्तरेण प्रतिपादयति । यज्ञेति । कूटस्थत्वादात्मनोऽकर्नृ-त्वात्तदाभासाया बुद्धेरेव यज्ञानुष्ठानकर्नृत्वात्तत्कन्नुत्वानङ्कीकारे कर्तुरन्यस्या-भावाद्यागादिस्वक्रपाभावात्तदीयफछारम्भस्य दूरिनरस्तत्वाचिदाभासोपरका बु-द्धिरेव कत्रीं वक्तव्येत्यर्थः ॥ ८ ॥

#### श्रहाया उत्तमाङ्गत्वं स्मृतिरश्रहयेति च ॥ ९ ॥ सयं हि श्रदिति प्राहुर्धत्ते धीः प्रयगात्मानि॥ तद्यतस्तां महात्मानः श्रद्धामित्यूचिरे धियम् ॥१०॥

एवं विज्ञानशब्दार्थमुक्तवा तस्य श्रद्धेव शिर इत्यस्यार्थमाह । श्रद्धाया इति। शिरसः शरीरावयवानामुत्तमत्वाद्धुद्धिवृत्तीनां च श्रद्धायास्तथात्वादश्रद्धया हुतं दत्तिमत्यादिस्मृतेश्च श्रद्धापाधान्याधिगमादुक्तेन सामान्येन शिरसि कर्तव्या अद्वाद्दष्टिरित्यर्थः ॥ ९ ॥

श्रद्धाशब्दार्थमाह । सत्यं हीति । श्रच्छव्दवाच्यं सत्यवचनं तदातमनि स्वस्मि-न्नेव धत्ते विवेकधीरित्यसौ श्रद्धेत्युक्त्वा यद्वा श्रच्छव्देन सत्यमवितथं ब्रह्मो- च्यते तत्र्यत्यगात्मिन शमादिसंस्कृता धीर्धास्यत्यतो यथोक्ता धीरेव श्रद्धे-स्यर्थः ॥ १०॥

१ (ग. घ. ङ.) धान्नैव । २ (ग. घ.) समृतेर । ३ (ग. घ.) धीरसी।

## योगो युक्तिः समाधानमात्मा स्यात्तदुपाश्रयात् । श्रद्धादीनि यथोकार्थप्रतिपत्तिक्षमाणि च ॥ ११ ॥

योग आत्मेत्यस्यार्थमाह। योग इति। देहावयवानां मध्यमात्मा तत्र योग-हृष्टिः कर्तव्येत्यर्थः। तदेवोपपादयति । तदुपाश्रयादिति । यथा हस्ताद्यङ्गानि देहमध्यमाश्रित्य स्वव्यापारसमर्थानि तथा सत्यादीनि यथोक्तं योगाश्रयाणि सन्ति यथार्थमतिपनौ समर्थानि भवन्तीत्यनेन सामान्येनात्मिन योगहिष्टिर-त्यर्थः॥ ११॥

> महत्तत्त्वं मही याद्यं नीडं कार्यस्य तद्यतः । व्याचष्टे तन्महद्यक्षं श्रुतिः प्रथमजं तु यत् ॥ १२ ॥

महः पुच्छं प्रतिष्ठेत्पत्र महःशब्दार्थमाह। महिति। सत्रं महत्तत्वं तस्य सर्व-कार्याश्रयत्वान्महत्विमत्पत्र श्रुत्यन्तरं प्रमाणयित । व्याचष्ट इति ॥ १२॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥

> विज्ञानं तनुते यज्ञं कर्माण्यन्यानि यानि च । .... सर्वे च देवा विज्ञानं ब्रह्म जेष्टमुपासते ॥ १३॥

विज्ञानमयस्य महत्तत्वं पुच्छवत्मतिष्ठात्वेन ध्येयमित्युक्तवा ब्राह्मणोक्तेऽधै मन्त्रमवतारयति । विज्ञानमिति ॥ १३ ॥

परमेव हि तद्वह्म बुद्धिकञ्चकभृत्स्वयम् । यटादाविव विज्ञप्तौ धीरात्मानं ततोऽर्पयेव ॥ १४ ॥

बह्मशब्दार्थमाह । परमेवेति । यथोक्तस्य ब्रह्मणो ग्रहणे प्रयोजनमाह घटादाविति। यथा घटादौ विषये धीरात्मानमर्पयन्ती घटादिविषयं मकाशयि तथा विज्ञप्तिक्षपे ब्रह्मणि धीरात्मानमर्पयन्ती ब्रह्म प्रकाशयित ततो बुद्धचुपरकं बह्मत्युक्ते मुस्नोर्बह्मपतिपत्तिः सुकरा भवतीत्यर्थः ॥ १४ ॥

अग्रजं ब्रह्म विज्ञानं देवा अग्न्याद्यः सद्य । उपासते तदाध्यर्थे ते देवा इति च श्रुतिः ॥ १५ ॥

त्रह्मणो यत्मकृतमुपासनं तत्मकटयित । अग्रजमिति । तत्रैव शुत्यन्तरं संवा

#### यथोक्तेन प्रकारेण विज्ञानं ब्रह्म वेद् चेत् । प्रमाद्यति न चेत्तस्मादुक्तकोशात्मशक्तितः ॥ १६ ॥

पकृतस्योपासनस्य पापक्षयः सर्वेकामावाधिश्चेति द्विविधं फलम्। तत्र पापक्षयं फलं विज्ञानं ब्रह्म चेत्यादिवाक्यव्याख्यानेन कथयति । यथोक्तेनेति । प्रकृतो-पासनस्य प्रमादपसङ्कं दर्शयति । उक्तेति । प्रथमजबुद्धवृपाधिब्रह्मोपासने प्रवृत्तो यचात्मबुद्धिं प्राचीने कोशत्रये न करोति तदोपासकस्य शरीराभिमानाभावा-स्पापक्षयः सिघ्यतीत्यर्थः ॥ १६ ॥

## पाप्मनामाश्रयो यस्माद्रपनामकियात्मकः।

देहोऽतस्तत्प्रहाणेन हानिः स्यात्सर्वपाप्यनाम् ॥१७॥ शरीरे पाप्मनो हित्वेत्यस्यार्थं मपञ्चयति । पाप्मनामिति । देहाभिमान-निमित्तत्वात्पाप्मनां देहाभिमानाभावे सर्वपापहानिः सिध्यतीत्यर्थः ॥ १७ ॥

#### विज्ञानमहमस्मीति तावन्मात्राभिमान्यतः । शरीरे पाप्मनी हित्वा सर्वान्कामान्समश्चते ॥ १८ ॥

ै अवशिष्टमुपासनाफलं सर्वान्कामान्समश्चत इतिवाक्यव्यारुयानेन कथयति। विज्ञानमिति ॥ १८॥

#### , अणिमादिगुणैभयीं बुह्यात्मा कार्यरूपिणः। कार्य हि कारणव्याप्तमतः कामान्समश्रुते ॥ १९॥

उपासकं हिरण्यगर्भे हैपमापन्नं विशिन्छि। अणिमादीति। कामानां विशेषणं फार्यह पिण इति कामानां कार्यह्मपित्वे कथ्यपासकस्य तत्मापिरित्यागङ्खाऽऽ-ह। कार्यं हीति। उपासकस्य हिरण्यगर्भभावं प्राप्तस्यं सर्वेकर्यकळकारणत्वा-कारणस्ये च कार्यव्यापकत्वादुपासकस्य युक्ता सर्वकामावाप्तिरित्यर्थः ॥ १९॥

#### ज्ञानकर्मफलोपाधिविज्ञानं प्रत्यगात्मनः। ञानन्दमय इत्यत्र अण्यते कर्नृशान्तये ॥ २० ॥

पश्चमपर्यायस्य तात्पर्यार्थमाह । ज्ञानेति । सुखादि ज्ञानकर्यफ्छं तदात्मकं यदन्तः करणं तद्वपाधि यत्मत्यगात्मनो विज्ञानं चैतन्याभासः सोऽत्राऽऽनन्दमय शब्देनोच्यते । आत्मनि यत्कर्तृत्वमुक्तं तित्रवृत्त्यर्थं भोकृत्वं तस्य कथ्यत इत्पर्धः । २० ॥

१ (ग. घ. भानतः। २(क. ख.) "कपाप"।३ (ख.) "स्य पूर्वे"। ४(ग. घ.) °र्वेकामफ । ५ (ग. घ.) °स्य का । ६ (ङ. च.) 'त्पर्यमा ।

विज्ञानमयशब्देन कर्ता व्याख्यायि पूर्वया । तस्य पत्यक्तया चाथ श्रुत्या भोकोच्यतेऽधुना ॥२१॥

उक्तमेव व्यक्तीकरोति । विज्ञानेति ॥ २१ ॥

शुद्धस्यापि स्वतौ बुद्धौ प्रियाद्याकारतोद्ये । जायते तदुपाधित्वाद्रोकाऽऽत्मा स्याद्विद्यया॥२२॥

नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्याऽऽत्मनो न भोकृत्वमित्याशङ्कयाऽऽह । शुद्ध-स्यापीति। मत्यगात्मनः शुद्धस्वभावस्यापि बुद्धौ भियादिपरिणामीदये सति तहुप-रक्ततया चैतन्याभासो जायते तदा तहुपाधित्वादविद्ययाऽऽत्मा भोकाः स्यादित्यर्थः ॥ २२ ॥

अपरे पण्डितंमन्याः परमेतं प्रचक्षते । इहैवोपरमाहूर्ध्व मृगोध्व वरुगस्य च ॥ २३॥

आनन्दमयशब्देन चैतन्याभासो जीवो यद्यत इति स्वसिद्धान्तमुक्त्वा पूर्वपः क्षमाह । अपर इति । आनन्दवद्धयामानन्दमयशब्देनोक्तस्य भृगुवद्धयामानन्दाः द्धार्येवेत्यानन्दत्वेन परामशीत् । भृगुवरुणयोध सेषेति पञ्चमपर्यायेणेवोपंसंहारा-दानन्दमयस्याबद्धत्वे तदयोगादित्युक्तेऽर्थे हेतुमाह । इहैवेति ॥ २३ ॥

> अपि चाऽऽनन्द्रूपस्य ब्रह्मत्वं बहुशः श्रुतम्। तथा चाऽऽनन्द्वश्चीति व्यपदेशोऽपि युज्यते ॥२४॥।

आनन्दमयशब्देनोक्तस्याऽऽनन्दशब्देनाभ्यासाञ्चतस्य ब्रह्मत्विमित हेत्वन्तेन्त्रमाह।अपि चेति । आनन्दबद्धीतिसमाख्यायाश्चाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मत्वं माधान्येन व्यपदेशाह्रह्मणः प्रधानत्वाज्ञीवस्य तदभावान्मयदृश्च प्राचुर्यार्थत्वेनाविक-द्धत्वादित्यभिष्रेत्याऽऽह । तथा चेति ॥ २४ ॥

कार्याधिकारगत्वाचु नैतह्नह्म परं अवेत् । अन्नादिमयवत्कार्य स्यादानन्दमयोऽप्ययम् ॥२५॥

विकारप्रकरणगाश्रित्य सिद्धान्तयति । कार्थेति ॥ २५ ॥ ं

#### मयद् चात्र विकारांथें यथैवात्रमयादिषु । वैरूप्यलक्षणो दोषः प्रायोऽर्थत्वे प्रसज्यते ॥ २६ ॥

विकारार्थमयट्शब्दश्चतेश्चां ऽ इनन्दमयो न परमात्मेत्याह । मयट् चेति । आन-न्दमये मयटो न विकारार्थत्वं किंतु माचुर्यार्थत्विमत्युक्तमाशङ्कचाऽऽह । वैद्धप्येति। न चात्रार्थविरोधोऽस्त्यानन्दस्य ब्रह्मत्वेऽपि मयडन्तस्य तस्य ब्रह्मत्वे हेत्वभा-वात्तस्मात्मकरणश्चितिभ्यां कार्यात्मैवाऽऽनन्दमय इत्यर्थः ॥ २६ ॥

> अपि संक्रमणाद्स्य कार्यताऽध्यवसीयते । कार्यात्मेनां हि संक्रान्तिर्युज्यते कारणात्मनि ॥२०॥

अगनन्दमयस्य परमाँतमत्वाभावे हेत्वन्तरमाह । अपीति । एतमानन्दमयमा-तमानमुपसंक्रामतीति संक्रमणकर्मत्वश्रवणेऽपि कथमानन्दमयस्य कार्यतेत्याश-ङ्ख्याऽऽह । कार्यात्मनामिति ॥ २७ ॥

अत्ययो वाऽथ संप्राप्तिः संक्रान्तिः स्यात्परात्मनः । नाऽऽत्मत्वादात्मनः प्राप्तिस्तदुः नात्येति कश्चन ॥२८॥

आनन्दमयस्य परमात्मनः संकान्तेरसंभवमभिधातुं संक्रान्ति विकल्पयति । अत्ययो वेति । जीवस्य परमात्मनोऽभिन्नत्वात्र परमात्मनि प्राप्तिनीम संक्रान्तिः संभवतीति द्वितीयं पत्यादिशाति । नाऽऽत्मत्वादिति । तद्वस्य कश्चिदपि नात्येती- श्वितिने ब्रह्मादिक्रमणं जीवस्य घटते ब्रह्माभेदात् । ब्रह्मणः सर्वगतत्वाचेति अथर्मे पत्याह । तद्वनेति ॥ २८ ॥

न चाऽँऽत्मना स्वमात्मानमुपसंक्रामतीश्वरः । नालं स्वस्कन्धमारोढं निपुणोऽपीह साधकः ॥ २९॥ स्वेनैब स्वस्यातिकमो वा माप्तिवा न संभवतीत्युक्तमर्थं हष्टान्तेन साधयित ।

शिरजाद्याकृतेरत्र मूर्तामूर्ताद्यसंभवात । असंभवः परे तत्त्वे निति नेतीतिशास्त्रतः ॥ ३०॥

इतश्राऽऽनन्द्रमयस्य नास्ति ब्रह्मत्विमत्याह। शिरआदीति। आनन्द्रमये शिर-आचवयवकल्पन्या स्विशेषत्वसिद्धेर्बह्मणि च परस्मिन्नेति नेतीतिशास्त्रान्मूर्ती-चशेषविशेषासंभवात्र सविशेषस्याऽऽनन्द्रमयस्य ब्रह्मत्विमत्यर्थः ॥३०॥

१ (क.) रार्थ या २ (ग. घ.) ैत्वे मा ३ (क.) ैत्मनो हि । ४ (क. ग. घ.) मात्मामा । ५ (ग. घ.) क्रिन मां वा। ६ (ग. घ.) क्रितः क्रृप्तेरत्र मू । ७ (क. ख.) ैतीमूर्ता घ ।

## अदृश्येऽनात्म्य इत्येवं पूर्वोत्तरविरुद्धता । न स्यादाकारवत्त्वाद्धि अस्ति नास्तीतिसंशयः ॥३१॥

पूर्वापरिवरोधमसङ्गाचाऽऽनन्दमयस्य न ब्रह्मत्विमत्याह । अह्रय इति । आनन्दमयस्य सविशेषत्वेनास्तित्वस्य मसिद्धत्वात्तत्रास्ति नास्तीति संशयायो-गाह्रह्मणि च तद्दर्शनान्नाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मत्विमत्याह। न स्यादिति ॥ ३१॥

## कार्यात्माऽयमतो श्राद्यो यथोक्तन्यायंगौरवात् । भृगोरुपरमाचेति कार्यात्मत्वेऽपि युच्यते ॥ ३२ ॥

उक्तयुक्तिफलं कथयति । कार्यात्मेति । यहक्तमानन्दमात्रमुक्तवा सेषा भाग-वीति भुगुवरुणयोरुपरमणमानन्दमयस्य त्रह्मत्वं गमयति स्थानमामाण्यादिति तत्राऽऽह । भुगोरिति ॥ ३२ ॥

आनन्द्वेहयां ब्रह्मोक्तं तदुपायविधित्सया । अधीहि भगवो ब्रह्मेत्यवोचहरूणं भृगुः ॥ ३३ ॥ तदेवोपपादिषतुं संमतिपन्नमर्थमाह । आनन्देति ॥ ३३ ॥

व्याख्यातत्वादुपेयस्य त्युपायोऽत्रावशिष्यते । उपायाः कोशाः पञ्चापि यस्मांत्तीस्तं प्रपद्यते ॥ ३४॥ र

त्रह्मात्मैक्यज्ञानोपायविधानार्थं भृगुवद्धयारम्भ इत्यत्र हेतुमाह । व्याख्यात-स्वादिति । तमेवोपायमुपन्यस्यति । उपाया इति ॥ ३४ ॥

# अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कोशैरात्मसमीक्षणम् । कियते हि यतस्तेषामुपायत्वं प्रतीयते ॥ ३५ ॥

कोशानामात्मज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेनोपायत्वमुपपादयति । अन्वयेति । आनन्द-बद्धयां ब्रह्मात्मेक्यज्ञानमुपेयमुक्तं भृगुवद्धयां तद्धपायत्वेनान्नप्राणादिकोशपञ्चको-किद्वारेणान्वयव्यतिरेकारूयव्यापारो विहितस्तथा चोपायोपेययोः सिद्धत्वाद्धक्त-व्यानवशेषादत्रैव भृगोरुपरमणमुचितं न तु पञ्चयपर्यायस्य ब्रह्मविषयत्वादानन्द-मयस्य ब्रह्मत्वं शङ्कितव्यमानन्दशब्दस्यात्रापि कोशविषयत्वादिस्यके ॥३५॥

१ (ग. घ.) °यसंभवात । २ (क. ख.) °वहया व्र'। ३ (ङ.) भेत्तेस्तत्प्रप ४ (ग. घ. ङ. च.) °कारूयो व्या ।

#### स्वातन्त्रयं यत्र कर्तुः स्यात्तत्रैवासौ नियुज्यते । फलं कर्त्रनधीनत्वात्संबन्धायैव शंक्यते ॥ ३६ ॥

अन्वयव्यतिरेकारूयो व्यापारो नात्र विधीयते । आनन्दो ब्रह्मेति व्यजाना-दितिविज्ञानस्योक्तत्वात्तस्यैव विधेयत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । स्वातन्त्र्यमिति । ज्ञानस्य विधेयत्वाभावे ब्रह्मविदाप्रीति परिमत्यादी ज्ञानसंकीर्तनं किमर्थमिति चेत्तत्राSSह । फलमिति । अन्वयव्यतिरेकव्यापारस्य साधनत्वमैक्यज्ञानस्य च साध्यत्वमित्येवं साध्यसाधनसंबन्धसिद्धचर्धं मक्ते वाक्ये फलमैक्यज्ञानलक्षणं विवक्ष्यते न तु विधेयत्वसिद्धचर्थं तडुच्यते तस्य कर्त्रधीनत्वराहित्यादेव विध्य-बोग्यत्वादित्यर्थः ॥ ३६ ॥

> पञ्च कोशानतस्तस्मै वाक्यार्थप्रतिपत्तये। स्वतः प्रसिद्धेः शेषस्य ह्यूपरेमे भृगुस्ततः ॥ ३७ ॥

पतो ज्ञानस्य विधेयत्वं नोपपचतेऽतो वाक्यार्थप्रतिपच्युपायत्वेनानादी-नानन्दा सान्पञ्च कोशान्ध्र गरे वरुणेनोक्तान्य तिपाद्यावशिष्टस्य ज्ञानस्य स्वतो विधिव्यतिरेकेण वाक्यादेव सिद्धत्वाद्रगुरुपरतवात्र त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं प्रति-युद्धवानित्युपसंहरति । पञ्च कोशानिति । ततःशब्देन वक्तव्यशेषाभावः परा-मृश्यते ॥ ३७ ॥

ब्रह्मताऽऽनन्दरूपस्य केन वा प्रतिषिध्यते। ६ 🖅 निरस्ताशेषभेदस्य रूपं तत्परमात्मनः ॥ ३८ ॥

 आन-दो ब्रह्मेति व्यजानादिँत्यत्रान-दशब्दस्य कोशविषयत्वमुक्तमिदानीं तस्य ब्रह्मविषयत्वेऽपि नानुपपत्तिरित्याह । ब्रह्मतेति । प्रियमोदादिसर्वविशेषश्-न्यस्या \$ इनन्दस्यांत्रा इ इनन्दशब्देन ग्रहणात्तस्य ब्रह्मात्वात्तदेवा इ इनन्दशब्द-बाच्यं न साभासमज्ञानमित्यर्थः ॥ ३८ ॥

प्रियाद्यानन्दरूपाणां भेदो यत्र निवर्तते । ि अमनोविषयेऽत्यन्तं तमानन्दं प्रचक्ष्महे ॥ ३९ ॥ आनर्दो निर्विशेषो बह्मैवेत्येतदेव पकटयति । प्रियादीति ॥ ३९ ॥

१ (ग. घ.) शस्यते (ङ.) शब्दाते । २ (ग.घ.च.) "तिपद्या"। ३ (ग.) ंनित्यर्थमुप<sup>°</sup> । ४ ( क. ग. ) दित्यान । ५ ( ग. घ. ) देवे ना । ६ (घ. ङ. ) °स्यान'। ७ (ग. घ. ) °ह्मविषयत्वा'। ८ (ग. घ. ) ° ये सन्तं त'।

कोशपञ्चक एतस्मिन्निपिद्धेऽज्ञानहेतुके । नाऽऽनन्दमयता न्याय्या धियां वाचामगोचरे ॥४०॥

आनन्दो बह्नोत्पत्राऽऽनन्दशब्देनाऽऽनन्दमयो गृह्यते स्थानप्रामाण्यादिन्त्याशङ्करपाऽऽह । कोशेति । आनन्दस्य निर्विशेषत्वेन वाज्ञानसयोरगोवरत्वान्द्रज्ञानतत्कार्यात्मककोशपञ्चकानन्तर्भावात्र तस्याऽऽनन्दमयत्वमतो नाऽऽनन्दमयस्य स्थानावष्टम्भाद्रह्यत्वं तस्य प्रागुकश्चत्यादिविरुद्धस्याप्रमाणत्वादिन्त्यर्थः ॥ ४० ॥

परानन्दस्वभावेन पूर्णा ह्यनमयाद्यः। कार्योत्मानोऽपि तहेतीरानन्दमयता भवेत ॥ ४१ ॥

तेनैप पूर्ण इतिवाक्यावष्टम्भेनाऽऽनन्दमयस्यावस्य हेत्वन्तरमाह । परानन्देति। यथा कार्यात्मानोऽत्ममयादयश्चत्वारोऽपि कोशा ब्रह्मणा परान-दस्वभावेन
पूर्णा वर्ण्यन्ते तथाऽऽनन्दमयस्यापि कार्यात्मत्वाविशेषातद्वेतोरान-देन ब्रह्मणा
पूर्णत्वादान-दमयता न तु ब्रह्मत्वादतो यथा विज्ञानमय आत्माऽऽन-दमयेन
पूर्णस्तथाऽऽन-दमयोऽपि पुच्छब्रह्मणा पूर्णो न स्वयं ब्रह्मेत्यर्थः ॥ ४१ ॥

तस्माज्ज्ञानक्रियाकार्य प्रियाचारक्तबुद्धिगम् । अनिन्द्मयमारमानं श्रुतिः सोपाधिकं जगौ ॥ ४२ ॥ आनन्दमयस्योक्तपकारेण बह्मत्वासंभवे किन्तं निगमयित । तस्मानिति ॥ ४२ ॥

प्रियादिवासनारूपो ह्यानन्द्मयं ईक्ष्यते । विज्ञानमयसंस्था यः स्वप्ने वे स्वप्नदर्शिभिः ॥ ४३ ॥

स्वप्रावस्थायां प्रत्यगात्मना दृश्यत्वाचाऽऽनन्द्रमयस्य न ब्रह्मत्वभित्साह । भियादीति ॥ ४३ ॥

पुत्रादिविषया प्रीतिर्वासना शिर उच्यते । प्रियलाभनिमित्तीत्थी हर्षी मोदः प्रकीर्तितः ॥ ४४ ॥ प्रकर्षगुणसंयुक्तः प्रमोदः स्यात्स एव तु ।

सुखसामान्यमात्मा स्यादानन्दो भेद्संश्रयात् ॥४५॥ तस्य भियमेव शिर इत्यादिवाक्यचतुष्टयार्थं संक्षिप्य दर्शयति । पुत्रादी-त्यादिना ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

१ (क. ग. घ.) भारमना । २ (ग. घ.) इत्यादिवाक्यस्याव । ३ (स्वं. ग. घ.) भारमना । ४ (ग. घ.) भारमान । ५ (ग. घ.) भारे । ६ (ग. घ.) भारे । ६ (ग. घ.)

उत्कृष्यमाण आनन्दो निष्ठां यंत्राधिगच्छति। तदेकं सकलं ब्रह्म पुच्छं सर्वाश्रयत्वतः ॥ ४६ ॥ त्रहा पुच्छं प्रतिष्ठेत्यस्यार्थं कथयति । उत्कृष्यमाण इति ॥ ४६ ॥ आनन्दः पर एवाऽऽत्मा भेदसंसर्गवृजितः। स एव मुखरूपेण व्यज्यते पुण्यकर्मभिः ॥ ४७॥

कर्मफलस्याऽऽनन्दस्य सातिशयत्वाचिरतिशयात्परमानन्दादर्थान्तरत्वमा-प्रतेदित्याशङ्कचाऽऽह । आनन्द इति ॥ ४७ ॥

यावद्यावत्तमोऽपैति बुद्धौधर्मसमाहत्म्। तावत्ताविद्धयः स्वारूथं तावत्तावत्मुखोन्नतिः ॥ ४८॥ <sup>दे</sup> आत्मद्भपस्यैवाऽऽनन्दस्य पुण्यकमेवशात्तरफल्लेवाभिन्यक्तिमुक्तां प्रकट-ध्यति । यावदिति ॥ ४८॥

तारतम्यं मुखस्यापि वैचित्र्यांदुपपद्यते । पुण्यस्य कर्मणस्तस्मादात्मैवाऽऽनन्द उच्यते ॥ ४९ ॥ तस्मात्कामादिहानेन द्युत्तरोत्तरष्टद्वितः।

श्रोत्रियस्येतिवाक्येन काष्टाऽऽनन्द्स्य मण्यते ॥५०॥

. श्रह्मानन्दस्यैव कर्मफलत्वे कथं तस्य तारतम्यमित्याह । तारतम्यमिति ॥४९॥ परमानन्दस्य परमात्याभेदाज्जीवपरयोध भेदाभावाद्वस्रविदि निरस्तकामसं-वन्धे ब्रह्मानन्दस्य काष्टां परिसमाप्तिं सर्वीत्मनाभिव्याक्तिं श्रुतिरादर्शयतीत्यु-केंडर्थे लिङ्गमाह । तस्मादिति ॥ ५० ॥

तत्रैतस्मिन्यथोक्तेऽर्थे श्लोकोऽप्युचीर्नेगद्यते। मन्त्रहारेण वाक्यार्थ कथं नाम प्रपत्स्यते ॥ ५१ ॥ 🌉 असत्समोऽसौ भवति योऽसद्वह्मेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेहेद सन्तं तं ब्राह्मणा विदुः ॥ ५२ ॥ सर्वस्य प्रतिष्ठाभते स्वप्धाने ब्रह्मणि ब्राह्मणोक्ते मञ्जयवतार्थं तद्थै संक्षिपति । तनेति ॥ ५१ ॥ इति पश्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ ५२ ॥

्१ ( ग. स. ) यत्र निग°। २ ( ग. घ. ) °देतत्सक । ३ ( ङ. ) ° इयाद्युप°। ४ ( ङ. ) ैत्याशङ्खाह । ५ (क. ख. ) भात्मनामे । ६ (च. ) वित्मिमि । सद्प्यात्मस्वरूपेण ब्रह्मासदिति वेद् चेत् । सोऽसन्नेवेह भवति कोशात्मत्वाभिमानभाक् ॥५३॥ असन्नेव स भवति। असहहोति वेद चेदित्यस्य श्लोकगागस्यार्थं प्रपञ्चयति। सदपीति॥ ५३॥

न हि कोशात्मना सत्त्वमृते ब्रह्म समश्रुते । कुतः सर्पात्मना सत्त्वमृते रज्जुं सदारिमकाम् ॥५४॥ किमित्यात्मनोऽसत्त्वं कोशद्वपेण सत्त्वादित्याशङ्कचाऽऽह । न दीति। दृष्टान्ते सर्पो दार्थान्तिके चाऽऽत्मा कर्तृत्वेन संवध्यते ॥ ५४॥

असद्रयः खलु कोशेभ्यः सद्कं ब्रह्म वेद् चेत् । हशे रूपान्तरासत्त्वात्सन्तं तं ब्राह्मणा विदुः ॥ ५५ ॥ अस्ति ब्रह्मेतिचेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुरितिश्लोकस्योत्तरार्धं मपञ्चपति । असद्रय इति । हशेरात्मनो ब्रह्मणः सकाशाद्र्यान्तरस्यासन्वाह्रह्मणश्रासन्ताः भ्यागमादिति हेर्त्वर्थः ॥ ५५ ॥

यस्मादेवमतो हित्वा कोशानज्ञानकिष्पतान् । निर्विकारमनाद्यन्तं परमात्मानसाश्रयेत् ॥ ५६ ॥ पतो वहारूपेणैवाऽऽत्मनः संस्वं न कोशक्षपेण कोशानां किष्पतत्वेनास-स्वादतश्च कोशान्विवेकज्ञानेन विहाय परमात्मानमात्मत्वेन जानीयादित्याह । यस्मादिति ॥ ५६ ॥

यतः कोशातिरेकेण नासत्त्वं विद्यते परम् ।
मृत्युर्वो असदित्येवं घटते श्रुत्युदीरणम् ॥ ५७ ॥
परमात्मक्षपेणापि कोशक्षपेणैवाऽऽत्मनोऽसत्त्वं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । यव इति । कोशात्मनैवासत्त्वमित्यत्र ममाणमाह । मृत्युर्वो इति ॥ ५० ॥

अस्तीत्येवोपळब्धव्यः सदेवेति च शासनम् । ब्रह्मात्मव्यतिरेकेण सत्त्वमन्यत्र दुर्लभ्रम् ॥ ५८ ॥ कोशपञ्चकं मृत्युशब्देन विवक्षितं ब्रह्मात्मना तु नाऽऽत्मनोऽसन्विमत्य-ब्रापि ममाणमाह । अस्तीत्येवेति । श्लोकार्थमुपसंहरति । ब्रह्मात्मेति ॥ ५८ ॥

तस्येष एव शारीरो योऽशरीरः सदेकलः। आनन्दान्तस्य पूर्वस्य ह्यात्मा नात्मवतः परः ॥५९॥ त्तस्यैष एव शारीर आत्मा । यः पूर्वस्येत्यस्यार्थमाह । तस्येति ॥ ५९ ॥

उक्तं ब्रह्मविदामोति परं नाज्ञोऽसदाश्रयः। इयस्य निर्णयार्थाय परो यन्थोऽवतार्यते ॥ ६० ॥

अथातोऽनुपक्षा इत्यादेरुत्तरग्रन्थस्य तात्पर्यमाह । उक्तमिति । ब्रह्मविदा-मोति परमित्यत्र ब्रह्मविदेव परं ब्रह्म माप्नोति नाज्ञोऽविद्वान्कल्पितेकोशप-श्चकमात्मत्वे गतत्वादित्युक्तमस्यैवार्थस्याऽऽक्षेपद्वारा समाधानार्थमुत्तरग्रन्थम-वृत्तिरित्यर्थः ॥ ६०॥

साधारणं परं ब्रह्म विदुषोऽविदुषश्च चेत् । प्राप्त्यप्राप्ती समे स्यातां नियमे हेत्वसंभवाव ॥ ६१ ॥ 🌉 श्रुत्या विवक्षितमाक्षेपमेव दर्शयति । साधारणमिति । विदुषोऽविदुषश्च साधारेणं स्वरूपं यदि परं बहा तदा द्वयोरिप ब्रह्ममाप्तिस्तद्माप्तिर्वा समाने युज्येते न तु विदुषो ब्रह्ममाप्तिरविदुषश्च तदमाप्तिरिति नियमो नियामकाभा-वादित्याक्षिप्य नियमसमर्थनार्थमुत्तरग्रन्थपवृत्तिरित्यर्थः ॥ ६१ ॥

कार्यमात्रावबद्धान्तःकरणत्वात्तमस्विनः । न शक्यास्तीति धीः कर्तुं स्वतःसिद्धात्मवस्तुनि ॥ अतोऽस्यास्तित्वसिद्धचर्थं कल्पनातीतरूपिणः ॥६२॥

उत्तरग्रन्थस्यैव तात्पर्यान्तरमाह । कार्यमात्रेति । कोशपञ्चकस्याऽऽत्मत्वेन श्रीतपन्नत्वात्परमात्मा नास्त्येवेतिशङ्कायां तदस्तित्वसाधनायावशिष्टमश्रद्वयंसमा-धानाय च समनन्तरग्रन्थसमुत्थानमित्यर्थः ॥ ६२ ॥

अथात इत्यनुप्रश्ना वक्ष्यन्ते निर्णयार्थिने ॥ ६३ ॥ अथानन्तरमस्यैव साधारण्याप्रमेयतः। आचार्योक्तिमनुप्रश्नाः शिष्यस्य गुरुसंनिधौ ॥ ६४ ॥

एवं सात्पर्यमुक्तवा पदार्थान्कथयति। अथेति। ब्रह्मात्मैक्यज्ञानस्य फलवस्वक-थनानन्तर्यमथशब्दार्थः । यतो विदुषोऽविदुषश्च साधारणं ब्रह्म यतश्चाप्रमेयमतः पश्चा भवन्तीत्यतःशब्दार्थः । आचार्योक्तेरनन्तर्गित्यनुशब्दार्थः ॥६३॥६४॥

१ (ग. घ.) "तमाको"। २ (क. ख.) "दियुक्त"। ३ (ग. घ. च.) "रणरू"। ४ (क. ख. ग. घ.) °यसाधना । ५ (ग. ङ.) ँ थिन ः।

### अप्यविद्वानमुं छोकं प्रेय कश्चित्समश्चते । न चेदविद्वानाप्रोति विद्वानेतीति का प्रमा ॥ स्यात्र वेयपरः प्रश्निस्तवाद्धि बहुवागियम् ॥ ६५ ॥

मश्रानेव विभज्य कथयति । अपीति । अविद्वान्कश्चिन्मृतः सन्कैवल्यं मामोत्युत न मामोतीत्येकः मश्चः। आत्मत्वे सत्यपि बद्धणोऽविद्वान्विद्यावलाभा-वान मामोतीति चेत्तदा विद्वानिप मामोत्युत नेति द्वितीयः। बद्धमाप्तेरविद्यानि-ष्टतेरैतिरेकाद्वद्यास्ति नास्तीति नृतीयः। तेन बहुवचनमित्यर्थः॥ ६५॥

## स्रुतिश्वात्र विचारार्था विचार्य वस्तिवदं यतः। एतेषां खल्ज चोद्यानामुत्तरार्थीत्तरा श्रुतिः ॥६६॥

धुनेर्विचारविषयत्वोक्तिपूर्वकं सोऽकामयेतँत्याद्युत्तरसंदर्भस्य तात्पर्यमाह । धुतिश्चेति ॥ ६६ ॥

हयोः सद्रावपूर्वत्वाद्स्तित्वं तावदुच्यते ॥ ६७ ॥ घटाडुरादि यत्कार्यं दृष्टं सत्कारणं हि तत् । आकाशादि च नः कार्यं तद्प्येवं प्रतीयताम् ॥ ६८॥

क्रममतिक्रम्य तृतीयमश्रस्य माथम्येन निर्णये हेतुमाह । द्वयोरिति ॥६०॥ ब्रह्मणः सत्त्वमनुमानेन साधयित । घटेति । आकाशादि सत्पूर्वकं कार्य-स्वाद्धटादिवदिति लौकिकव्याध्यवष्टम्भेन सत्कारणं तावदिधगतं तस्य च्रह्मशादिकारणत्वेन देशाद्यनविष्ठिनत्वाह्रह्मत्वं सिद्धिमित्यर्थः ॥ ६८ ॥

असतश्चेदिदं कार्यं सर्वे स्याद्सद्निवतम् । असतः कारणत्वं च निरात्मत्वान्न सिध्यति ॥ ६९ ॥

जगत्कारणस्य ब्रह्मणो विशेषतोऽनुपलम्भेनासत्त्वादसदेव कारणं जगतः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । असतश्चेदिति । किंच कारणत्वं कार्यापेक्षया वियतमा-कालसत्त्वं तन्न शून्यस्य संभवतीत्याह । असत इति ॥ ६९ ॥

१ ( इ. च. ) हानेव क । २ ( ख. ग. घ. इ. ) प्रोतिचे । ३ ( क. ख. ग. घ. च. ) रेनित ४ ( क. ख. ) तेत्युत्त ५ ( क. ) दिवत्का । ६ ( इ. च. ) च मत्कार्य । ७ ( ग.घ.च.) गत्वं दे ।

#### ध्रंवः सन्कुरुते कार्यमयस्कान्तो मणिर्यथा । कारणत्वं भवेदेवं कुर्वतोऽतिशयः कुतः ॥ ७० ॥

ब्रह्मापि जगतो न कारणं कूटस्थत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । भ्रेवः सिनिति । कुर्वत्कारणियत्यङ्गीकरणान कूटस्थस्य कारणत्विमित्याशङ्कचाऽऽह । कुर्वत इति । सदा कुर्वचेत्कारणं तदाऽतिशयस्य विशेषस्याभावादेक ह्वपत्वात्कूटस्थस्यैव कारणत्वमापचेत कदाचित्द्वर्वचेत्कारणं तिहै कारणत्वमकुर्वत एव कुर्वदूपस्या-कुर्वत्कार्यत्वादित्यर्थः ॥ ७० ॥

साविद्यः प्रत्यगात्मा यो वियद्योनिः पुरोदितः। सोऽकामयत नाविद्यां विना कामोऽस्ति कस्य चित्।।७१।।

आकाशादिकारणस्य प्रत्यगात्मनः सद्भावं प्रसाध्य तत्रैवार्थे समनन्तर्वा-क्यमवतारयति । साविद्य इति । आकाशादिकारणस्याज्ञातस्य प्रत्यगात्मनः सशब्देनोपादाने हेतुमाह । नाविद्यापिति ॥ ७१ ॥

> अलातस्यैकरूपस्य वैश्वरूप्यं यथाऽन्यतः । रूपाभिधानभ्रान्त्युत्था बहुतेयं परात्मनः ॥ प्रजायेयेत्यतो वक्ति नामरूपात्मना प्रभुः ॥ ७२ ॥

अविद्या कामि यहुत्ववत्तरस्याऽऽत्मनो बहुभवनमि तथैवेति दर्शयन्ननन्तरं वाक्यमुत्थापयति । अलातस्येति । तस्य नैश्रल्ये सित तेजोमात्रत्वेनैकद्भपस्य बहुद्भपत्वं दीर्घत्ववक्रत्वादिचलनिवशेषाच्योत्पचते तथा परस्याऽऽत्मनः स्वार-स्येनैकद्भपस्य नामद्भपात्मकाविद्याजनित्रज्ञान्तिवशाद्धहुभवनं भवति । अतो बहु-भवनस्याविद्यामन्तरेणायोगान्नामाचात्मना मजायेयेतिश्चतिरित्यर्थः ॥ ७२ ॥

आत्मस्थे नामरूपे ये देशकालाद्यपेक्षिणी। जगत्कर्भवशादीशाद्यज्येते बहुधाऽऽत्मनः ॥७३॥ व्याकृतिया तयोर्विष्णोः प्रत्यहं नामरूपयोः। भूयो अवनमेतत्स्यान्मायिनोऽनेकता यथा ॥७४॥

अविद्या बहुभवनं परस्य प्रश्चिपति । आत्मस्य इति । जगच्छव्देन प्राणि-जातं ग्रह्मते । वार्तिकद्वपेऽपि नामस्पशब्देनाविद्योच्यते ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

१ (इ.) भूवं सत्कु इं। २ (च.) भूवं सिद्दित । ३ (च.) भैव वाक्ये सं। ४ (ख.) भि यथैवे । ५ (ग. घ.) स्थे ये नामक्र दे ।

न ह्यनवयवस्यास्य बहुत्वं युज्यंतेऽञ्जसा । तस्माझाकं बहुत्वं स्याद्योन्नो यहद्धटादिभिः ॥७५॥

परिणामित्वाद्वसणो मुख्यमेव बहुभवनं नाविचाकृतमित्याशङ्कचाऽऽह । न

श्रीतं सृष्ट्यादिविषयमीश्वराङीचनं तपः । कार्यत्वाङीकिकस्येह तपसोऽसंभवो भवेत् ॥ ७६ ॥

स तपोऽतप्यतेत्यत्र तपःशब्दार्थमाह । श्रीतमिति । किमिति तपःशब्देन मिद्धमेव कृच्छ्रादि नौच्यते तस्य कार्यत्वेन वर्णाश्रमादिसर्गोत्तरकास्त्वाइ-द्याण चासंभवादित्याह । कार्यत्वादिति ॥ ७६ ॥

> यथाश्रुति समालोच्य समर्ज जगदीश्वरः । यथाक्रमं यथारूपं यथाकर्म यथाकृति ॥ ७७ ॥

स तपस्तहवेत्यादेरर्थमाह । यथाश्वतीति ॥ ७७ ॥

मायावी जगदुत्पाद्य माययैवेश्वरेश्वरः । सर्पादीन्कल्पितान्स्रग्वत्तदेवानुविवेश सः ॥ ७८ ॥

तत्स्रष्ट्रेत्यादेरथं कथयति । मायावीति ॥ ७८ ॥

मृहचेत्कारणं ब्रह्म कार्य सर्व तदात्मकम् । तदात्मंतातिरेकेण प्रवेशीऽन्यो न विद्यते ॥ ७९ ॥

जगत्सृष्ट्वाऽत्र मिष्टं स्नष्ट् ब्रह्मेत्युक्तं मवेशमाक्षिपति । मृद्धदिति ॥ ७९ ॥

न चान्यः प्राविशाहिष्णोः श्रूयते ह्येककर्तृता । सृष्ट्या जगत्तदेवानुप्राविश्वेति हि श्रुतिः ॥ ८० ॥

कार्यस्योपादानाव्यतिरेकादुपादानस्य ब्रह्मणोऽपविष्टदेशाभावात्यवेशो न सिध्यति चेत्ति ब्रह्मणोऽन्यस्य कस्य चित्यविष्टत्वमेष्टव्यमित्याशङ्क्य सृष्टिः प्रवेशयोरेककर्तृकत्वश्चतिविरोधान्नैव मित्याह । न चेति ॥ ८० ॥

१ (ग.घ.) भवाद्भवे ।२ (ङ.) रमनाऽति ।३ (क. ख.) चान्यत्मावि । ४ (क. च.) र्वृत्वश्रु ।

## कपालाद्यात्मना कुम्भं मृहज्ञेत्पाविशजगत्। मृदोऽनेकात्मकत्वानु घटते नैकतो हशेः॥ ८९॥

यथा घटस्य समवायिकारणमेव कपालचूर्णादेघंटे प्रवेशे सित तदात्मना घटं प्रविशतीति व्यपिद्यते तथा जगतः समवायिकारणमेव ब्रह्म जगदुत्पाच तत्र प्रविष्टमिति व्यपदेशः सिध्यतीति शङ्कते । कपालादीति । वैषम्यपदश्रांनेन प्रत्यादिशति । मृद इति ॥ ८१ ॥

अनाप्तदेशवन्मृहत्प्रवेशो व्यापिनः कथम् । प्रवेशश्रवणात्तर्हि परिच्छिन्नं प्रकल्पताम् ॥ ८२ ॥

े वैषम्यमेव स्फीरयति । अनाप्तिति । प्रवेशश्चरया परिच्छित्रत्वं स्नष्टुरिष्यता-मित्याशङ्कते । प्रवेशेति ॥ ८२ ॥

मुखे हस्तादिवच्चायं प्रवेशोऽपि घटिष्यति । अमूर्तस्यापि नैवं स्यात्कार्यव्यापित्वहेतुतः ॥ ८३ ॥

परिच्छित्रत्वाङ्गीकारेऽपि कथं प्रवेशोपपित्तरित्याशङ्कचाऽऽह । मुख इति । मूर्तस्य मूर्तान्तरे प्रवेशदर्शनात्परस्य चामूर्तत्वात्र कीर्थे प्रवेशो युज्यते । तस्य कार्यव्यापित्वादंव्याप्तकार्यदेशाभावादित्युत्तरमाह । अमूर्तस्येति ॥ ८३ ॥

व्यापि वाऽव्यापि वा कार्ये व्याप्नोत्येव हि कारणम् । न ह्यात्मशृन्यो देशोऽस्ति यं जीवेनाविशेत्परः ॥८४॥ तस्य परिच्छित्रत्वाङ्गीकारात्कथं कायव्यापित्विमत्याशङ्कचाऽऽह । ब्यापि वेति । सम्वापिकारणं परिच्छेदेऽपरिच्छेदे च स्वकार्यं व्याप्नोत्येव तथा च सृष्ट्वा मविष्ट इत्येतदनिष्टमित्यर्थः। परस्य व्यापित्वेऽपि जीवस्याव्यापित्वात्तेनाऽऽत्म-

र्नों इस्य कार्ये प्रवेशः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति ॥ ८४ ॥ अथ कारणरूपेण कार्यमीशः समाविशेत् । अहं ब्रह्मेतिवज्जह्यात्कार्य कार्यात्मतां तथा ॥ ८५ ॥

पथा कार्यं कारणस्त्रेण पर्यवस्पति तथेश्वरो जगदुत्पाद्य तत्र प्रविशती-त्यभ्युपंगमान्त्रं प्रवेशानुपपत्तिरिति चोदयित । अथेति । यथाऽहं ब्रह्मास्मीत्यत्राहं कर्तृत्विनिरासेनात्मनो ब्रह्मत्वं बोध्यते तथा यथोक्ते प्रवेशे कार्यस्य कार्यात्मता-त्यागः स्यात्तथा सति न कार्ये प्रवेशः सिध्यतीत्युत्तरमाह । अहिमिति ॥८५॥

१ (ग. घ.) केल्प्यता । २ (क. ख.) क्लोटय । ३ (ग.घ.) कार्यप्र। ४ (ग.घ.) कार्यप्र। ४ (ग.घ.) वृका । ५ (ग.घ.) थापि सु । ६ (ङ.च.) ना तस्य। ७ (क.ख.) कार्यप्र।

#### मतं जीवात्मकं कार्य याति कार्यान्तरं यदि । विरोधान्नैवमप्येतन्नैति कुम्भः शरावताम् ॥ ८६ ॥

परमात्मकार्यस्य जीवस्याहंकारादिकार्यात्मकत्वं परस्य प्रवेशो नामेति युनः शङ्कते । मतमिति । घटस्य शरावत्वादर्शनादन्यस्यान्यभावासंभवात्र जीवस्या-हंकारोद्यात्मैत्वमिति दूषयति । विरोधादिति ॥ ८६ ॥

> नामरूपादिकायीच व्यतिरेकानुवादिनि । श्रुतिः कुप्येत मोक्षश्च तदापत्तौ सुदुर्छभः ॥ ८७ ॥

किंच जीवस्य परमात्मकार्यस्याहंकारादिकार्यभावे सत्यनने जीवेनाऽऽ-त्मनानुभविद्ययेति नामक्कपिक्रयात्मककार्यातिरेकं जीवस्यानुवदन्ती श्रुतिर्विक् रुध्येतेत्याह । नामेति । कार्यस्य जीवस्य कार्यान्तरापत्तौ तस्य ब्रह्मभावो मोक्षोऽपि दुर्छभो भवेत्स्वक्कपनाशमन्तरेणान्यस्यान्यभावासंभवादतोऽपि यथो-क्तप्रवेशानुपपत्तिरित्याह। मोक्षश्चेति ॥ ८७॥

जलार्कवत्प्रवेशश्चेत्रापारिच्छित्ररूपतः । अमूर्तत्वाच्च नास्येवं प्रवेश उपपद्यते ॥ ८८ ॥

मकारान्तरेण प्रवेशमाशङ्कच पत्यादिशति । जलार्कवदिति ॥ ८८ ॥

एवं तर्हि प्रवेशोऽस्य श्विष्यते न कथंचन । न च गत्यन्तरं विद्यो येन वाक्यं समर्थ्यते ॥ ८९ ॥.

यथोक्तानां प्रवेशप्रकाराणामन्यतमोऽपि प्रकारो दर्शितरीत्या नोपप्रचते चेत्तीर्हे परस्याऽऽत्मनो न कथंचिदपि प्रवेशो युज्यत इत्युपसंहरति। एवं तहीति। प्रवेशवाक्यं तिहे पागुक्तान्यकारान्परिहाय प्रकारान्तरेण समर्थ्यतामित्याश-इत्याऽऽह। न चेति॥ ८९॥

आनर्थक्याद्दिं तर्हि त्यच्यतां शिशुवाक्यवत् । प्रवेशवाक्यं नैवं तद्रत्यन्तरसमाश्रयात् ॥ ९०॥

कथं तर्हि मवेशवाक्यस्य मामाण्यमित्याशङ्कच पूर्वपक्षमुपसंहरति । आनर्थ-क्यादिति । मवेशवाक्यं न त्याज्यं तस्य गत्यन्तरसंभवादिति सिद्धान्तयति । नैवमिति ॥ ९० ॥

१ ( ख. ) °रातम'। २ ( घ. ) °त्मकत्व ° ( ग. ) °त्मकिम । • "

#### ब्रह्मवित्परमाप्रोतीत्युक्त्वा सत्यादिलक्षणम् । प्रावेशयद्भृहां तच्च तद्नात्मत्वशान्तये ॥ ९१ ॥

ब्रह्मात्मनोरेकत्वज्ञानार्थं प्रवेशस्याप्रतिपाद्यस्यैव क्रियतत्वाकीकृदोषाणाम-वकाशोऽस्तीति गत्यन्तरमेव स्फोरयति । ब्रह्मविदिति ॥ ९१ ॥

#### अब्रह्मत्वनिष्टत्त्यर्थे ब्रह्मात्मेतिविशेषणम् । तिबृहत्ताववाक्यार्थे कैवल्यं प्रतिपद्यते ॥ ९२ ॥

यो वेद निहितं गुहायामिति गुहामवेशवचनं ब्रह्मणोऽनात्मत्विन्द्वस्यर्थं-भितियथोच्यते तथैवायमात्मा ब्रह्मेति ब्रह्मणो विशेष्यत्वमात्मनोऽप्यब्रह्मत्वशङ्का-निवृत्त्यर्थमित्याह । अब्रह्मत्वेति । ब्रह्मणोऽनात्मत्विनवृत्तिरात्मनशाब्रह्मत्विनवृ-त्तिर्यदा विशेषणसामर्थ्याञ्चम्यते तदा सिद्धमर्थं कथयति । तिब्रवृत्ताविति ॥९२॥

> यस्मादेवं फलं तस्माज्ज्ञानमञ्ज विविधितम् । गुहायामद्दयं ब्रह्म तस्माबिहितमुच्यते ॥ ९३॥

मोक्षफलस्यैक्यज्ञानस्यात्र विक्षितत्वे तादथ्येन मन्ने ब्राह्मणे च मवेशकस्य-नेत्याइ । यस्मादिति ॥ ९३ ॥

तद्रूपानुगमायात्रमयान्तं कार्यमाह हि ॥ ९४ ॥ पूर्वपूर्वातिरेकेण त्रीन्कोशानातिलङ्घ्य च ॥ विज्ञानमयरूपायां गुहायां दर्शितः परः ॥ ९५ ॥

क्षेमकत्वज्ञानमत्र विवक्षितिमित्युच्यते कोशपञ्चकोपन्यासस्यापीह दर्शना-दित्याशङ्कचाऽऽह । तद्रुपेति । ब्रह्मात्मैकत्वस्वक्षपानुगमस्तदवगितस्तदर्थ-यानन्दमयाद्यव्ययान्तं कोशपञ्चकिमहोपन्यस्यते तस्मादैक्यज्ञानमेवात्र विव-क्षितं कोशपञ्चकवचनस्य तद्रुपायत्वादित्यर्थः ॥ ९४ ॥

मवेशस्व समेकत्वज्ञानार्थिमित्युक्तं पपञ्चयित । पूर्वपूर्वेति । पूर्वस्माद समया-द्धाह्याद विरेकेणान्तरं प्राणमयं ततोऽपि चातिरेकेण मनोमयं ततश्चातिरेकेण विज्ञानमयं यहीत्वा त्रीन्कोशान्पूर्वोक्तानेवमितकम्य विज्ञानमयद्धपा या बुद्धिल-भणा गुहा तत्र परमात्मा प्रविष्टो दर्शितस्तथा च जीवपरयोरैक्यं सिध्यती-त्यर्थः॥ ९५॥

१ (ग.) भमेकमेकरव (घ.) धमेकमेव त्व । २ (ग.घ.) नमन । ३ (ग.घ.) अकं च तस्य ।

तत्राऽऽनन्दमयो यस्माछक्ष्यते राहुचन्द्रवत् । मानुषाद्धि यत्रेदं सुखं निष्ठां प्रपद्यते ॥ उत्कृष्यमाणं क्रमशस्तद्वह्यासीति बोधयेत् ॥ ९६ ॥

कोशान्तरं परित्यज्य बुद्धावेव परस्य प्रवेशवचने हेतुमाह । तत्रेति । ब्रह्मात्मै-कत्वज्ञानस्यात्र विवक्षितत्वादाचार्यो योग्यं शिष्यं दृष्ट्वा त्वं ब्रह्मेत्युपिदशेदि-त्याह । मानुपादिति ॥ ९६ ॥

> विकल्पयोनावेतस्यां निर्विकल्पोऽधिगम्यते । तस्मात्तस्यां प्रवेशोऽस्य कल्प्यते नाञ्चसोच्यते ॥९७॥

एकत्वज्ञानाय प्रवेशकल्पनेत्युक्तमेव प्रकारान्तरेण प्रकटयति । विकल्पेति । एषा हि बुद्धिर्विकल्पयोनिः सर्वविकल्पाश्रयत्वात्तत्र प्रत्यगात्मप्रवेशे सत्येव निर्विकल्पः सर्वाविद्यातत्कार्यविनिर्मुक्तोऽहं ब्रह्मास्मीति यस्मात्परो ज्ञातुं शक्यते तस्मात्त्र प्रवेशकल्पना भवत्यैक्यज्ञानार्थेत्यर्थः ॥ ९७ ॥

प्रकाशात्मक एतस्मिन्द्रष्टृश्रीत्रादिलक्षणम् । मोहादीक्षामहे यस्मात्प्रविष्टस्तेन कल्प्यते ॥ ९८ ॥ '

आत्मनो दर्शनश्रवणादिविशेषज्ञानस्यान्तःकरणद्वारा चक्षःश्रोत्रादिकृतत्वाच तस्य तत्र प्रवेशो भवतीत्याह । प्रकाशात्मक इति । एतस्मिनित्यन्तःकरणमु-च्यते तस्य च प्रकाशात्मकत्वं ज्ञानाकारपरिणामाङ्गीकरणात्तत्र द्रष्टा श्रोतेत्या-दिस्तपं मोहात्प्रतीयते तस्य च परिशुद्धस्य परमात्ममात्रत्वादैक्यसिद्धचर्थत्वेनैव प्रवेशकल्पनेत्यर्थः ॥ ९८ ॥

तस्यैष एव शारीर आत्मेत्येवं व्रवाणया । ऐकात्म्यमुच्यते श्रुत्या हृत्यविष्टाप्रविष्टयोः ॥ ९९ ॥

इतश्रात्र ब्रह्मात्मनोरेकत्वं विविधितिमित्याह । तस्येति । यो हि प्रमात्माऽ-सन्नेव स भवतीत्यादिश्लोके निर्दिश्यते तस्य संनिधानादेषश्बदेन परांष्ठाडुं शक्यत्वादसावेव परमात्मा तस्य पूर्वोक्तस्य कोशपश्चकस्य शारीर आत्मे-त्युक्ते जीवब्रह्मणोरेकत्वमेव सिध्यति परस्यैव कोशपश्चकानुभवेशेन जीवभावा-दित्यर्थः ॥ ९९ ॥

१ (ग. घ.) दिकरणत्वा । २ (क. च.) केन नि । ३ (क. ङ.) रामृष्टं श । १६

#### प्रवेशहेतुदोषाणामध्यस्तानां परात्मानि । यदाहीत्यादिना ध्वंस एवं सत्युपपद्यते ॥ ४०० ॥

जीवब्रह्मणोरेकान्तेनैकत्वे प्रवेशनिभित्तकर्त्तृत्वादिरोषाणां ब्रह्मण्यध्यारोपि-तानां पदा हीत्यादिवाक्योत्यज्ञानानिवृत्तिः सिध्यतीति फल्लितमाह । प्रवे-शेति॥ ४००॥

#### अप्रविष्टस्वमावस्य प्रवेशस्तेन कल्प्यते । क्षेत्रज्ञेश्वरहानेन द्यैकारम्यं स्यात्कंथं त्विति ॥ १ ॥

जीवबद्यणोरेकत्वे ब्रह्मणोऽसंसारित्वात्तदभेदाज्जीवेऽपि भातसंसारस्य किस्पि । सत्वादेकत्वज्ञानान्मोक्षोपपत्तेरेकत्वज्ञानाय प्रवेशकल्पना युक्तेत्युपसंहरति । अप्रविष्टेति । तेनेत्युक्तं प्रवेशकल्पनाकारणमेव स्फोरपति । क्षेत्रज्ञेति ॥ १ ॥

# मूर्तामूर्तात्मकं कार्य यत्सृष्टा प्राविशत्प्रमुः । रजतं शुक्तिंकवात्मा तदात्मेवाभवन्मृषा ॥ २ ॥

तदनुपविश्य सच्च त्यचाभवदित्यस्य तात्पेर्यार्थमाह । मृतेति । यत्कार्यं-ग्मृत्रामूर्तात्मकं भृतपञ्चकं तदविचया सृष्ट्वा परमात्मा प्राविद्यत्मविश्य चायमात्मा तत्तदात्मेव मिथ्या संवृत्तः । यथा शुक्तिका मिथ्या रजतं भवति तद्वदित्यर्थः॥२॥

#### मूर्ते भूतत्रयं सत्स्यादितरत्त्यदिहोच्यते । अव्याकृतादाशरीरादेतावहस्तु नापरम् ॥ ३ ॥

ष्ट्रियिंग्यापस्तेजश्चेति भृतत्रयं मूर्तं सच्छब्दवाच्यं वायुराकाशश्चेति भृतद्वयम-मूर्ते त्यच्छब्दंवाच्यमित्यवान्तरविभागमाह । मूर्तिमिति । प्रतीचो भृतपञ्चकात्मे-कत्वकथनेऽपि कार्यान्तरं प्रथगवशिष्टंमस्तीत्याशङ्कचान्याकृतादवांगन्त्यकार्य-पर्यन्तं सर्वं भूतपञ्चकात्मकमित्याह । अन्याकृतादिति ॥ ३ ॥

१ (ग. घ.) °त्कथान्विति । २ (घ.) °रेकान्तेनैक । ३ (च.) °पि आन्तेः सं। (ग. घ.) °पि नातः सं। ४ (ग. घ.) क्तिकेवा । ५ (ङ.) °त्पर्थमा । ६ (ग. घ.) °कं पश्च । ७ (क. ख.) मूर्तभू । ५ (ग. घ.) °थिव्यप्तेज । ९ (ग. घ. ङ.) °त्मत्व । १० (ग. घ.) °धमत्या ।

#### समानेतरजातीयात्रिधीयेंदंतयोच्यते । यत्रिरुक्तं तदञ्ज स्यादनिरुक्तंमितोऽन्यथा॥४॥

िनरुक्तं चानिरुक्तं चेत्यस्यार्थमाह । समानेति । सजातीयाद्विजातीयाच प्रयकृत्य येन विशेषेणेदंतया वस्तु निर्दिश्यते स विशेषो निरुक्तशब्देनोच्यते । सजातीयविजातीयाँभ्यामव्यादर्तको विशेषस्त्वनिरुक्तशब्दवाच्यो भवती-रमर्थः ॥ ४॥

#### साक्षात्परोक्षरूपे' तु मृतीमूर्ते पुरोदिते । निरुक्तेतररूपे ये तयोरेव विशेषणे ॥ ५ ॥

निरुक्तानिरुक्तयोः स्वातन्त्रयं व्यावर्तयति । साक्षाविति । भूतत्रयमपरोश्वं श्रम् सच्छव्दवाच्यं भूतद्वयं परोक्षं त्यच्छव्दवाच्यित्यक्तयोरेव निरुक्तानिरुक्ते प्रथाक्रमं विशेषणे स्यातामित्यर्थः ॥ ५ ॥

#### निल्यो मृत्धर्मः स्यादुत्तरोऽमूर्तसंश्रयः। विज्ञानं चेतनं विद्याद्विज्ञानमचेतनम् ॥ ६ ॥

मिरुकानिरुक्तयोरुक्तन्यायं निल्यनं चानिल्यनं चेत्यत्रापि योजयित । निल्य इति । विज्ञानं चाविज्ञानं चेत्यस्यार्थमाह । विज्ञानमिति ॥ ६ ॥

#### व्यावहारिकमेवात्र सत्यं स्याद्धिकारतः। पारमार्थिकसत्यस्य वाक्यान्ते तसुदीरणात् ॥ ७॥

सत्यं चानृतं च लत्यमभवदित्यत्र प्रथमसत्यशब्दार्थमाह । व्यावहारिकः धिति । सत्यदादिव्यावहारिकपदार्थोक्तिपकरणे सत्यमित्युक्तत्वादनृतसंनियानाचेति हेतुमाह । अधिकारत इति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । पारमार्थिकेति॥ •॥

#### मृगतृष्णादिवन्भिष्या तदिहानृतमुच्यते । इत्येतद्भवत्स्रष्टां त्द्यविद्योत्थमविद्यया ॥ ८॥

अवतहाब्दार्थमाह । मृगतुष्णादीति । सच त्यचेत्यादिवाक्यानामुक्मर्थमुप संहरति । इत्येतदिति ॥ ८॥

१ (ग.घ.) कमतोऽ ।२ (ग.घ.) व्याभ्यां व्या ।३ (ग.घ.च.) होषोऽनि । ४ (ग.घ.) पेण मूं। ५ (ख.) छा त्ववि ।

### प्रत्याख्यानेन सर्वस्य सत्त्यदाद्यात्मकस्य हि। व्यावृत्ताखिलनानात्वमहं ब्रह्मेति बोध्यते ॥ ९॥

प्रत्यगात्मनोऽविद्यया समस्तजगदात्मत्विमत्युक्ते फलितमर्थं कथयित । प्रत्याख्यानेनेति । सर्विविशेषिनराकरणेन सर्वस्याऽऽत्मभूतमखण्डं वस्तु यदा ह्येवत्यादिना बोध्यते तदेवं सैत्युपपन्नं भवतीत्यर्थः ॥ ९ ॥

नैतद्स्ति न नास्तीदं ह्योमीहोद्भवत्वतः । न संत्तन्नासदियेवं प्राह विश्वेश्वरोऽपि हि॥ १०॥

सत्त्यदाद्यात्मकस्य जगतो यदि कल्पितत्वं तर्हि ब्रह्मणोऽपि कल्पितत्वं सदन्तर्भावादित्याशङ्कचाऽऽह। नैतदिति। न तावदत्र सत्त्वं निषेध्यं तस्य सिसा-धियिषितत्वादतो व्यभिचारित्वात्कार्यकारणयोरब्रह्मत्वं श्रुतिस्मृत्योरभिमेत-मित्यर्थः॥ १०॥

आविर्भावतिरोभावौ बुद्धेर्यत्साक्षिकाविह । तमकमन्तरात्मानं विद्याद्व्यभिचारिणम् ॥ ११ ॥

ज्ञानात्कार्यवत्कारणस्यापि व्यभिचारे कस्याव्यभिचारः स्यादित्याश-

तस्माद्स्ति परं ब्रह्म यस्याविद्याविकल्पिताः । सन्तीव सत्तामालम्ब्य कार्यकारणलक्षणाः ॥ १२ ॥

सर्वानात्मकल्पना कूटस्थब्रह्मचैतन्याधीनेत्युत्तया प्रकृतं ब्रह्मणोऽस्तित्वं सिद्धमिति फल्टितभाइ । तस्मादिति ॥ १२ ॥

विवादगोचरापन्नं यत्किचिद्रचनात्मकम् । तत्सर्वे बुद्धिमत्पूर्व तदात्मत्वाद्घटादिवत् ॥ १३ ॥

पकृते ब्रह्मणोऽस्तित्वे संभावनाहेतुत्वेनानुमानमारचयति । विवादेति । यत्किचिद्विशिष्टरचनात्मकं तत्सर्वं बुद्धिमत्पूर्वकं यथा घटघटिकादि तथाऽभिमतं जगदिप चेतनपूर्वकं विशिष्टरचनात्मकत्वात्संमतवदित्यर्थः ॥ १३ ॥

१ (च.) विषयानि । २ (ग. घ.) णे सा ३ (क. ख.) समुत्पन्ने । ४ (ङ.) सत्यं नामा । ५ (क.) ज्ञानका । ६ (क.ख.) ज्ञापक । ७ (च.) त्मत्या ।

तत्रैतस्मिन्यथोक्तेऽर्थे श्लोकः पूर्ववदुच्यते । श्रुत्युक्तार्थानुवादी तु द्रिष्टेम्ने पुंधियोऽधुना ॥ १४ ॥ ब्रह्मणः सन्ते ब्राह्मणानुमानाभ्यामुक्तें तदप्येष श्लोको भवतीतिमन्त्रमवतार- 🎎 यति । तत्रेति ॥ १४ ॥ इति षष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

यदिदंशब्दथीगम्यं प्रागस्त्तदभूजगत् ।

असच्छब्देन चात्र स्याद्वह्मैवानामरूपकम् ॥ १५॥

असद्वा इदमग्र आसीदित्यस्यार्थमाह । यदिति । इदंशव्देनेदंधियाऽवगम्य-मानं यदिदानीं जगदनुभूयते तत्प्रागवस्थायामसदभूदित्यर्थः । असच्छव्दस्य शून्यविषयत्वं व्यावर्तयति । असच्छव्देनेति । शून्यस्य जगज्जन्महेनुत्वायोः गादित्यर्थः ॥ १५ ॥

नामरूपात्मकं कार्यमनात्मत्वात्स्वतो द्यसत् । यत्सदेकं परं ब्रह्म ततो वै सद्जायत ॥ १६॥

जगतः स्वतः सन्वसंभवात्ततो वै सदजायतेत्ययुक्तियत्याशङ्कचाऽऽह । नामेति । संन्वं तुच्छव्यावृत्तत्वम् ॥ १६ ॥

सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्तदुपेतमविद्यया । स्वात्मनैव स्वमात्मानं सत्त्यद्रूपमचीकृपत् ॥ १७ ॥

तदात्मानं स्वयमकुरुतेत्यस्यार्थमाह । सत्यमिति ॥ १७ ॥ ध्यमातस्वयमिदं सर्वमकरोत्रिपुणः प्रभुः ।

सुकृतं प्रभुमेवातो महात्मानः प्रचक्षते ॥ १८ ॥ तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत "इतिवाक्य्स्यार्थमाह । यस्मादिति ॥ १८ ॥

यदि वेश्वरिनर्द्रतं कार्ये स्कृतसुच्यते । निष्ठासंश्रवणात्साक्षात्र तु कर्तेश उच्यते ॥ १९॥

तत्सुकृतमिति स्रष्टुब्रह्मविषयत्वेन व्याख्यायार्थान्तरमाह।यदि वेति॥१९॥

१ (ग. घ.) सत्यं तु । \* अत्र यद्याप सर्वेष्वप्यादशेपुस्तकेष्वितिकारद्वयं नास्ति तथाऽपि—तस्मान्तत्सुकृतमुच्यत इतीतिवाक्यस्यार्थमाह - इत्यपेक्षित्रम् । श्रुतौ - तस्मा- तत्सुकृतमुच्यत इति - एताहशवाक्यस्य स्थितत्वादमुकरणार्थं द्वितीयेतिशब्दस्यापेक्षि- तत्वात्।

लोकेऽपि स्वामिना साक्षाचत्कतं कर्म यलतः । तदेव सुकृतं प्राहुनं तु भृत्येस्तथा कृतम् ॥ २० ॥ ईश्वरेण कृतं सुकृतिमत्यत्र लोकमिति दर्शयित । लोकेऽपीति ॥ २० ॥ यहै तत्सुकृतं प्रोक्तं सत्त्यदादिस्वभावकम् । नीरसस्यास्य कार्यस्य रसोऽसौ परमः स्मृतः ॥२९॥ पद्वै तत्सकृतिमत्यादेरर्थमाह । यहै तदिति ॥ २१ ॥ रसः सारोऽमृतं ब्रह्म आनन्दो ह्वाद उच्यते । निःसारं तेन सारेण सारवह्यक्ष्यते जगत् ॥ २२ ॥ रसशब्दार्थं दर्शयन्नक्षमेवं विश्वद्यति । रस इति ॥ २२ ॥

रसस्यातीन्द्रियस्यास्य त्वानन्द्त्वं कुतो न्विति । अतस्तत्प्रतिपत्त्यर्थं रसं हीत्युत्तरं वचः ॥ २३ ॥ रसस्याऽऽनन्दत्वमुक्तमुपपादयितुमनन्तरवाक्यभादने । रसस्येति ॥ २३ ॥

एतस्माद्पि हेतोस्तद्स्तीयभ्युपगम्यताम् । इतश्चास्ति परं ब्रह्म रसत्वस्य प्रसिद्धितः ॥ २४ ॥

रसं हीत्यादिवाक्यस्यार्थान्तरमाह । एतस्मादिति । न केवलं कारणत्वादेव बद्यास्ति किंतुं ब्रह्मणो रसत्वस्य श्वतिसिद्धत्वाच तदस्तीत्युक्तमेव पपश्चयति । इतश्चेति ॥ २४ ॥

> वृप्तिहेतू रसो नाम मधुराम्छादिलक्षणः ॥२५॥ अन्नादिरसलाभेन यथा वृप्ताः समासते । आनन्दिनः कामहीना निरीहाः साध्यासिद्वये ॥२६॥

ं प्रसिद्धरसशब्दार्थकथनमुखेन ब्रह्मणि रसत्त्वस्य सत्त्वसाधकत्वं साधयति । नृप्तिहेतुरिति । असतस्तृप्तिहेतुत्वायोगाङ्कषणश्च रसत्वेन नृप्तिहेतुत्वादस्ति ब्रह्मे-त्यर्थः ॥ २५ ॥

तदेव स्पृष्टियतुं इष्टान्तमाह । अन्नादीति ॥ २६ ॥
अपविद्धेषणास्तद्दद्वाद्योपादानवर्जिताः ।
निःसंबोधं परानन्दं प्राप्ताः संन्यासिनोऽमलाः॥२७॥
दार्ष्ट्रान्तकं दर्शयति । अपविद्धेति ॥ २७ ॥

१ (ग.) देवं सुं। २ (क. ख.) व दर्शयं। ३ (ग. घ.) बुरं।

#### नूनं तेषां परं स्वास्थ्यं चेतांस्याह्णाद्यन्त्यलम् । प्रह्णाद्चेतसां यानि तानि लिङ्गानि तेषु हि ॥ २८॥

विषयोपभोगविहीनानां विशेषविज्ञानरहितं परमानन्दं प्राप्तानां परमहंसप-रिव्राजकानां परमं स्वास्थ्यमस्तीतिस्थिते किं सिध्यतीत्याशङ्कचाऽऽह । नूनमिति । तत्र गमकमाह । प्रह्यादेति ॥२८ ॥

#### उपाग्नि पामनस्येव सुंखसंसक्तचेतसः। लिक्नं कण्डूयमानस्य लक्षयांम्यात्मवेदिषु ॥ २९॥

तान्येव लिङ्गानि दृष्टान्तोपन्यासेन स्पष्टयति । उपाश्रीति । अग्निसमीपे वर्तमान्तस्य पाझा व्याधिविशेषेण संयुक्तस्य विशेषतोऽग्निसंतापपूर्वकं लिङ्गादिकण्दूयते महत्तस्य जायमाने सुसे संतकान्तःकरणस्य पर्भं स्वास्थ्यं माप्तस्य यदिन्द्रियन्तुद्वादिमसन्नत्वप्रुपरुभ्यते तदेव विषयरसानान्नातचेतःस्वात्मवेदिषु पर्महं सपरित्राजकेषु लक्ष्यते । तस्मादित यथोक्तरीत्या वृष्तिकारणं ब्रह्मेत्यर्थः॥२९॥

## अज्ञातानन्दतत्त्वानामनुमानिमदं अवेत् । साक्षात्कृतात्मतत्त्वानां प्रयक्षतममेव तत् ॥ ३०॥

मत्यक्षस्याऽऽत्मसंवेद्यस्य सुखस्य पुरुषार्थत्वाभ्युपगमादानन्दस्य भागुक्ताले-क्नानुमेयत्वे पुमर्थत्वासिद्धिरित्याशङ्कचाविद्वदृष्टचाऽनुमानापन्यासाद्विद्वदृष्टचा चाऽऽनन्दस्य मत्यक्षत्वात्रेतदित्याह । अज्ञातेति ॥ २०॥

#### बांद्येन्द्रियाणामध्यात्मं संहातिर्येह लक्ष्यते । एकार्थद्यतिरूपेण सा दृष्टाऽसंहते सति ॥ ३९ ॥

रसं हीत्यादिवाक्यमेवं व्याख्याय को हीत्यादिवाक्यमवतारियतुं भूमिकां करोतिं। बाह्येन्द्रियाणामिति। या हि व्यवहारभूमौ शयनांसनादीनामेकस्मिन्भाः गाख्येऽथें संहत्य इत्तिक्षपेण संहतिर्देश सा शयनादिभिरसंहते शेषिण देवदन्ते सत्येव भवतीत्युपछब्धं तथा च वायुभेदानामिन्द्रियाणां छुद्धचादेश्चोध्यात्मं शरीरं संहतिरालक्ष्यमाणा किम्शिधदसंहते सत्येव भवितुमहीत विमता संहतिरसंहत-चेतनार्था विशिष्टसंहतित्वात्संमितपञ्चायनादिसंहतिवद्धदर्थेयं संहतिस्तदित्व

१ (क. ख.) भुखं सं। २ (ङ.) भ्यास्यातम । ३ (म. घ.) भाविवीन्द्री । ४ (ग. घ.) भीवा विवीन्द्री । ५ (ग. घ.) भारमशी ।

#### अतः साक्षेपमाहेयं को द्येवान्यादिति श्रुतिः। आकाशे परमे व्योमि ह्यानन्दो न भवेद्यदि ॥३२॥

उक्ते डेथे वाक्यद्वयमवतारयित । अत इति । संहतेरसंहतार्थत्वस्यानुमानिस-द्धत्वादिति यावत् । सप्तम्यन्तं पदं छित्वा श्रुतिं योजयित । आकाश इति । यदि हृदयाविच्छने सर्वदोषरहिते व्योक्ति भूताकाशहूपे समस्तबुद्धिविसाक्षि-भूतो निरितशयसुखात्मकः प्रत्यगात्मा न भवेत्तदा प्राणापानादिसंहतिद्वारा चेष्टा न सिंध्येदित्यर्थः । अथवा प्रथमान्तमाकाशपदमानन्दपदसमानाधिकरणं तत-श्चाऽऽकाशाभिधानः परमानन्दः परमात्मस्वभावो यदि न स्यात्तदा प्राणादिसंह-तिद्वारा प्रवृत्तिरनुपपन्नेत्यर्थः ॥ ३२ ॥

> आब्रह्मस्तम्बलोकेऽस्मिन्युण्यकमीनुरूपतः। आनन्दः परमो यस्मादानन्दयति नः सदा ॥३३॥

<sup>ैं</sup> एष ह्येवानन्दयातीत्यस्यार्थमाह । आब्रह्येति । सातिशयस्य छौकिकानन्दस्य निरतिशयब्रह्मानन्दव्यतिरेकेणायोगात्तेन भवितव्यमित्यर्थः ॥ ३३ ॥

सोऽयं लौकिक आनन्दो निष्ठां साधनसंपदा । यत्र प्रपद्यते मूमि सोऽस्त्यानन्दः परो रसः ॥३८॥

सदैव परश्चयति । सोऽयमिति । साधनसंपदेत्यत्र लब्धात्मकः सन्नित्यच्या-हरणीयम् ॥ ३४॥

अस्तित्वे हेतवः सम्यग्बह्मणोऽभिहिता यतः। ः अ उताविद्यानिति प्रश्नः श्रुत्याऽऽविष्क्रियतेऽधुना ॥३५॥

यदाहीत्यनन्तरवाक्यस्य संगति वक्तं वृत्तं कीर्तयति । अस्तित्व इति । सोडकामयतेत्वारभ्यातीतेन ग्रन्थेन ब्रह्मणोडिस्तित्वे यतो बाधविधुरा हेतवो दर्शितास्ततोऽस्ति नास्तीतिमश्रस्योत्तरं सिद्धमित्यर्थः । परिशिष्टमश्रद्धयनिर्ण-यार्थत्वेनोत्तरग्रन्थमवतारयति । उतेति ॥ ३५ ॥

#### विद्वानेवेति तद्वह्य द्यअयं भयहेतु यव । तमोमात्रावंरुद्दत्वात्तत्प्राप्तेर्नान्यद्स्ति हि ॥ ३६ ॥

तत्र विद्वानेव तद्वस्य माप्नोतीत्यैस्पार्थस्य समर्थनार्थं यदा हीत्याद्यथं सोऽ-भयं गतो भवतीत्येतदन्तं वारपमित्याह । विद्वानेवैति । विद्वानेव ब्रह्म माप्नोतीत्यत्र हेतुमाह । तमोमात्रेति । ब्रह्ममाहेस्तमोमात्रव्यवहितत्वमसिद्धं देशकालादेरिष । तद्यवधानत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । नान्यदिति ॥ ३६ ॥

व्यवधानं हि यद्यस्मात्तत्तन्मोहैकहेतुकम् । यस्मात्तस्माद्विद्येव मोक्षांप्तेव्यविधिन्नेवेत् ॥३७॥ अविद्यातिरिक्तं मोक्षव्यवधानं नास्तीत्येतद्वपपादयित। व्यवधानं हीति॥३०॥ अविद्यासाक्ष्यपि प्रस्यक्सदाऽनस्तामितोदितः ।

अविद्यासाक्ष्यपि प्रत्यक्सदाऽनस्तामितोदितः । अविद्ययः व्यवहितस्तद्वछेनैव तद्रचः ॥ ३८॥

आत्मनः स्वयंप्रकाशिस्पाविद्यालायकस्य कथमविद्याऽपि व्यवधानं स्यादि-।
त्याशङ्कचाऽऽह । अविद्येति । आत्मनो यथोक्तउन्नणस्यवाविद्याव्यवहितत्त्मम्
विद्यावस्रादेवोच्यते । तस्मादात्मविद्यावशाद्धस्रात्मपान्निर्विद्वष एवेत्यर्थः ॥३८॥

विद्वत्ताव्यतिरेकेण यदि तत्याप्तिरुच्यते । चोद्यमेतत्तदा युक्तं न त्वेवं सति युक्तिमदे ॥ ३९ ॥

ब्रह्मणः सर्वस्वस्वपत्वादिवदुषोऽि तत्यातिः स्यादित्याशङ्का कि संसार-हेत्विज्ञचानिरासेन ब्रह्ममिश्चिदुषोऽि स्यादित्युच्यते किं वा ब्रह्मणः स्वरू-भ्रियने प्राप्तिरिवदुषोऽि समानेति विकल्पाद्यं दूषयति । विद्वत्तेति । ज्ञानस्य ब्रह्ममाप्तावकारणत्वे स्यादिवदुषोऽिष ब्रह्ममाप्तिरिति चौचते । ज्ञानादनर्थहेत्व-ज्ञानिवृत्तिद्वारा ब्रह्ममिशिरित्यङ्गीकारे तु नाविदुषो ब्रह्ममिष्ठोच्याद्वस्ती-त्यर्थः॥ ३९॥

या तु साधारणी प्राप्तिरात्मत्वाद्वह्मणः स्वतः। विदुषोऽविदुषो वाऽसावस्माभिनं नियम्यते ॥ ४० ॥ द्वितीयमङ्गीकरोति । या त्विति ॥ ४० ॥

१ (ग. घ.) वबद्ध । २ (ग. घ.) स्तरप । ३ (ग. घ.) क्षास्य व्यव । ४ (ग. घ.) काशावि । ५ (क.) चोचेत । ज्ञा ।

अतोऽविद्यानिषेधेन सर्वदाऽवाप्तिरूपिणः। प्राप्तिः स्यादात्महेतुत्वादिति पूर्वमवादिषम् ॥ ४१ ॥

ज्ञानादनर्थहेत्वज्ञानिराकरणेनं ब्रह्ममाप्तिर्विद्वदसाधारणीत्यत्र ब्रह्मदिदा-मोति परमितिवाक्यं प्रयाणयति । अत इति । तत्त्वज्ञानं पञ्चम्या परामृश्यते । आत्महेतुत्वादिति । ब्रह्मणः सर्वेपत्यगात्मत्वाद्धेतोरित्यर्थः ॥ ४१ ॥

अतः परीक्ष्यते श्रुत्या तदिदानीं प्रयत्नतः। विद्यानेवैति नाविद्यान्यदा हीत्येवमाचया ॥ ४२॥

यतो विदुष एवाविचानिष्टत्या ब्रह्ममाधिनांविदुषः संभवत्यतस्तदेव वस्तुनि-कपणद्वारेण प्रतिपाद्यते समनन्तरवाक्येनेत्युत्तरवाक्यमादत्ते । अत इति ॥४२॥

विषयानुपातिनी या तु ह्यशेषकरणाश्रया। लोकिकत्वारपदार्थस्य दशिस्त्राभिधीयते ॥ ४३ ॥

 असिमन्वाक्ये पदानि व्याकुर्वन्नहरुपपदार्थस्य हरुयाधीनत्वात्तस्य च हिशान्त्रः निवन्धनत्वादृशिशब्दार्थमाह । विषयति । अदृश्य इत्यत्र द्विशशब्देन विषयवि-मयं चक्षःश्रोत्रादिजन्यं सर्वं ज्ञानग्रुच्यते । पदार्थस्य लौकिकत्वेनापूर्वत्वायोगा-दित्यर्थः ॥ ४३ ॥

विशेषवद्भवेद्दश्यं तद्धि दर्शनमहीति।

निया दृष्टिरभावी वा नैव दृर्शनमहीति ॥ ४४ ॥ 🗽 दृश्यशब्दार्थमाइ । विशेषवदिति । सविशेषस्य वस्तुनः सर्वदर्शनयोग्यत्वा-दित्युक्ते इथें हेतुमाह। तद्धीति न जटस्थबोधो नापि जून्यें दृश्यं तथोः साधारण-इर्भनयोग्यत्वाभावादिति व्यावर्थमंशं दर्शयति । नित्यति । अहर्यं यथोक्तह-अपरहितं तस्मिन्ब्रह्मणीत्यदृश्यशाद्यार्थः ॥ ४४ ॥

रश्यान्वयि हि यहरेतु तदारम्यमिति भण्यते । स्वतो द्यंस्यात्मदारिद्यादहीं थें लभते च यत् ॥४५॥

आत्मशब्दार्थं कथयति । हश्येति । सामान्यमात्म्यशब्दवाच्यं तस्य च्यक्तिपरतञ्चत्वात्तदतिरेर्केण स्वद्धपाभावादात्मानमहेतीत्यात्म्यमिति यत्भत्यया-र्थमाह । स्वतो हीति । अनात्त्यमिति निःसामान्यं ब्रह्म तस्मिन्त्यर्थः ॥४५॥ . १ (ग. घ.) वाप्तरू। २ (ग. घ.) न्यंता ३ (ग. घ.) कीनायो। ४ ( ग. घ. ) °त्वादिः,। ५ ( ग. ङ. ) °स्तु तादाः'। ६ ( ग. ) ° ह्यस्वात्मः'। ७ (ङ.) ैस्यात्मादा°। ८ ( ग. घ. च. ) °के स्व°।

#### स्याद्या जाग्रद्वस्थेयं दृश्यत्वेन प्रसिद्धितः । कोशत्रयभिहातम्यं स्याद्।त्मार्थत्वसमन्वयात् ॥४६॥

हरपशब्देन पञ्चीकृतंपञ्चमहाभूतात्मको विराहात्मा जागरितशब्दवाच्योऽन् समयकोशो ग्रह्मते तत्रश्च समस्तमेव स्थूलं कार्य दश्यशब्दवाच्यमितिपक्षान्तः रमाह । स्याद्वति । आत्यशब्देनापि माणभयमनोगयविज्ञानमयाख्यं सूत्रमः पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतात्मकं विवश्यते । तथा च सर्वभेव सूक्ष्मं कार्यमातम्यशः दृद्वाच्यं तस्याऽऽत्मेशेषत्वादित्याह । कोशत्रयमिति ॥ ४६ ॥

> पञ्चमोऽत्र निरुक्तः स्यात्पाहिशेष्यात्फलात्मकः । अस्यानन्द्रमयं बद्धा त्वनिरुक्तं परं पद्मु ॥ ४७ ॥

आतन्दमयकोशः शरीरद्वयाविष्ठशो ज्ञानकर्मकलात्मकश्चेतन्याभासो जीवोऽत्र पारिशेष्यान्त्रिकक्तशब्दवाच्यो भवतीत्याह । पश्चम इति । कार्यकारणदिन निर्भुक्तं त्वंपदलक्ष्यं चिन्यात्रमनिककशब्दवाच्यमित्याह । अत्यानन्देति । तिस्मन्ननिकक्ते त्वंपदलक्ष्यात्मके चिन्यात्रे ब्रह्मशीत्यर्थः ॥ ४७ ॥

> निर्छायते जगद्यस्मिति जीनं जायते यतः। निरुपं तत्परं हूमः कोशपद्यक्रकारणम्॥ ४८॥

अज्ञातं ब्रह्म सर्वस्यापि जगतः कारणं निल्यंनशब्दवाच्यमित्याद्व। निलीयतं इति । अनिल्यंनशब्दोन तत्यदलक्ष्यं नित्यशृद्धवुद्धमुक्तत्वभावं लक्ष्यं त्वंपदार्थः स्वरूपभूतं ब्रह्मोच्यते । तिस्मित्रानिक केऽनिल्यने ब्रह्मणीतिसामानाधिकरण्याचाः स्वरूप्येगोरेक्यं लक्ष्ययोविविद्धतिमत्यर्थः ॥ ४८ ॥

सञ्चयज्ञादि वाऽपेक्ष्य निषेधोऽयमिहोच्यते।
प्राप्तिद्यभवदिरयुक्ता चारु प्राप्तनिषेधनम् ॥ ४९॥

अहदयादिवाक्यस्यार्थान्तरमाह। सचिति। सच त्यचाभवदित्यादिना ब्रह्मिष साविचस्य जगतः सर्वस्य प्राप्तिरुच्यते । तस्य च प्राप्तस्याददयादिवाको निषेधः क्रियते। वाक्यस्य निषेधस्तपत्वात्रभाप्तिनिषेधस्य च युक्तत्वादित्यर्थः॥४९॥

१ (ग. घ.) °तम । २ (ग.घ.) °तम विशे । २ (ग.घ.) ° निर्लीयन्तं वयं ब्रू । ४ (ङ.) °यं तं वयं ब्रू । ५ (क. ग.घ.) °यश । ६ (क. ग.घ.) °यश । ७ (क. घ.) °तमाधिनि ।

मूर्तामूर्ती हि राशी हो सबत्यचादिनोदितो । श्चत्यन्तरेण संगानात्तयोरेवास्त्वपहनुतिः ॥ ५० ॥

निषेधपक्षे श्रुत्यन्तरेण नेति नेतीत्यादिना सहैकवावयत्वसिद्धिरिति लाभा-

न्तरमाइ। मूर्तेति॥ ५०॥

अस्मिन्पक्षे तु निलयो वासनानिलयो भवेव । एवं च नेति नेतीति साक्षात्स्याद्वह्यदर्शनम् ॥ ५१ ॥

निषेधपक्षे च मूलकारणं निलयंनशब्देन न यहात किंतु वासनानां निलय-त्वादन्तः करणं सवासनं निलयेनशब्दवाच्यं ततश्च सवासनमन्तः करणमनिलयंन-शब्देन निषिष्यते। अहश्यादिपदैरेव मूर्तामूर्तप्रतिषेधेन कारणस्यापि निषिद्धत्वा-किराकार्ङ्कंब्रह्मप्रतिपत्तिसिद्धिरित्यभिभैत्याऽऽह । अस्मिकिति । सर्वेपतिषेष्या-नामुक्तन्यायेन प्रतिविद्धत्वे सति वावयार्थज्ञानं निराकाङ्कं सिध्यतीतिपछित-माह। एवं चेति॥ ५१॥

भावाभावात्मिका बुद्धिर्यंत आंत्माप्चारिणी। भावाभावनिषेधेन प्रतीचि स्थाप्यते ततः ॥ ५२ ॥

ननु प्रत्यगात्मप्रतिपच्यैव पुरुषार्थपरिसमाप्तिसंभवात्कार्यकारणपपञ्चपतिषेधो ब्धेत्याशङ्कचानात्मप्रपञ्चस्याऽऽत्मन्यनर्थहेतुत्वानिषेधेन ततो व्यावर्त्यात्मन्येव बुद्धिः स्थिरीकर्तव्या ततोऽनात्मनिषेघांऽर्धवानित्याह। भावाभावेति । पत्यगात्म-न्यन्तःकरणे प्रविष्ठे सति तस्य ब्रह्मत्वबुद्धचा पुरुषार्थपरिसमाप्तिरित्यर्थः॥५२॥

्र दृश्यादिप्रतिषेधोत्तया प्रतीचि ब्रह्म बोध्यते। न तद्न्यत्तद्न्यस्य परमार्थात्मता कुतः ॥ ५३ ॥

अहदयादिवाक्यस्य निषेधपरत्वे प्रतीयमाने कृतो वस्तुपरत्वमित्याशङ्कचाऽऽ-रमब्रह्मणोरैक्यं स्वतः सिद्धं निषेधमुखेन बोध्यते 'sतो निषेधस्य वस्तुसिद्धौ द्वारत्वाच निषेधपरं दाक्यं किंतु वस्तुपरमित्याह । दृश्यादीति । प्रतीचि ब्रह्म बोध्यमितिनिर्देशादात्मनोऽर्थान्तरं ब्रह्मत्याशङ्ख्याऽऽह।न तदिति।तद्धि ब्रह्म नाऽऽत्मनोक्रन्यद्भवितुमलमात्मनोऽन्यस्य मिथ्यात्वाह्रह्मणोऽप्यन्यत्वे तत्मस-दुाह्रह्मात्मनोरैक्यमेवेत्यर्थः ॥ ५३ ॥

१ (ग. घ.) 'यझ । २ (ग. घ. च.) 'यश । ३ (क. ख.) 'यश । ४ (ग. घ.) "ङ्कुत्वब"। ५ (ग. घ.) "वैज्ञ ग"। ६ (ख.) "आत्मोप"। ७ (ग. घ. च.) ंब्यावृत्यातम्। ८ (च.) ते ततो ।

#### न नञ्थों विकल्पो वा परमार्थमकल्पितम् । असंप्रविश्य संसिद्धिं छअते कचिद्न्यतः ॥ ५४ ॥

आत्मनोडन्यस्य नास्ति परमार्थत्विमितिकल्पितत्वाभिधानात्कल्पिताक-लिपतयोर्भेदःस्यादित्याशङ्कचाऽऽह । नेत्यादिना । शून्यस्य कल्पितस्य वौ कृष्टस्थानुभवादन्यत्र सत्त्वोपलंब्ध्योरसिद्धेः सिच्चदेकतानं कृष्टस्थं तत्त्वमास्थेयमि-स्यर्थः ॥ ५४ ॥

> दृश्यादिगुणहीनस्य स्वत आत्मत्वकारणात् । वेत्ति विन्दत इत्यस्मादैकार्थ्यादुपसंहृतिः ॥ ५५ ॥

ब्रह्मविदाप्रोति प्रमितिविदिनोपक्रम्याभयं प्रतिष्ठां विन्दत इति विन्दतिनोप-संहारे श्रुतेरभिप्रायमाह । दृश्यादीति । अदृश्यादिवाक्योक्तस्य ब्रह्मणः स्वारस्ये-नाऽऽत्मस्बद्धपत्वात्तस्य वेदनव्यतिरेकेण लाभायोगाद्वेति विन्दत ईत्यनयोरेका-र्थत्वाद्धेतोर्वेत्तीत्युपक्रम्य विन्दत इत्युपसंहारे न कश्चिद्दोषोऽस्तीत्यर्थः ॥५५॥

दृश्यादिगुणहीनेऽस्मित्रिराविद्यो यदाऽभयम् । साक्षाद्येति तदेवायमभयं विन्दते परम् ॥ ५६ ॥

अभयं विन्दत इत्यस्यार्थमाह । दृश्यादीति । निविशेषे ब्रह्मणि मक्कते यदा साक्षादहमस्मीतिप्रत्यगभेदमवगच्छति तदैव विद्वानिरविद्यः सन्नभयं कैवेल्यं स्टब्धा कृतकृत्यो भवतीत्पर्थः ॥ ५६ ॥

ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठीति यदभाणि पुरा सकृत् । तेनैकवाक्यतार्थाय प्रतिष्ठामिति अण्यते ॥ ५७ ॥

मतिष्ठापद्मयोगे ब्रह्मज्ञानफले ब्रह्मेव नान्यदितिमदर्शनमभिसंहितिमित्याह । ब्रह्मेति । ब्रह्मविद्यामाप्तरनन्तरं स विद्वानभयं ब्रह्म माप्य कृतकृत्यो निर्विण्णो भव-तीत्यथ सोऽभयं गतो भवतीतिवाक्यमथाद्याख्यातिमतिभावः ॥ ५७॥

अथाधुना यथा विद्वान्प्रेत्य नैति परं पदम्। व्याख्यायते तथा स्पष्टं यदा हीत्येवमाद्यया ॥५८॥

विद्वान्त्रह्म प्राप्नोत्युत नेतिपश्चे प्राप्नोत्येव विद्वान्त्रह्मेति निर्धारितम्। इदानी-व्यविद्वानिय ब्रह्म प्राप्नोति न वेतिपश्चे पत्याह । अथेति ॥ ५८ ॥

१ (ग. घ.) °ळ च्चेर । २ (ग. घ.) इत्येतयो । ३ (ग.) रिवचो । ४ (क. ख.) की नार्थम । ५ (क. ख.) 'संहत । ६ (क. ख.) वाक्यार्थों ।

सदा लब्धात्मकस्यापि यतोऽज्ञानमनाप्तिकृव । अवायुचैरतः श्रुत्या विद्यानेतीति सादरम् ॥ ५९ ॥

ज्ञानस्य ब्रह्ममाप्तिहेतुत्वाविधानादञ्जस्ये ब्रह्ममाप्तिरयुक्तेत्येतदुपपादयति । सदिति ॥ ५९ ॥

यस्मादेव ततीऽविद्याहँअते न तमीश्वरम् । अविद्याव्यवधानाद्धि लब्ध एव न लभ्यते ॥६०॥

विद्यावतो ब्रह्मलामे सिद्धे फल्लियाह । यस्माविति । अविद्वास लभते ब्रह्मे-स्ययुक्तं तस्याऽऽत्मत्वेन सदा लब्धत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । अविचेति॥ ६०॥

यदा द्येवेष आत्मैको दृश्यत्वादिविवर्जितः। एतस्मिन्वर्तमानोऽपि विचित्तोऽविचयेव हि ॥६१॥

यदा होवैष एत स्मित्रितिवाक्याक्षराष्यपेक्षितं पूर्यन्योजयति । यदा होवेति । ततश्च स्वद्धपमपाप्तमिव प्रयतीतिशेषः ॥ ६१ ॥

हस्तप्राप्तमीप द्रव्यमप्राप्तिनव मन्यते। मोहदिवमनाप्तिः स्यादात्मनोऽपि ममाऽऽत्मनः ॥६२॥

। आत्मत्वेन प्राप्तमेव ब्रह्म भोहव्यवहितत्वाद्याप्तवद्भवतित्येतहृष्टा-तेन स्पष्ट-यति । इस्तेति । यगाऽऽत्मनोऽपि ब्रह्मणः प्रत्यग्भृतस्य मोहादनापिरितिसं-बन्धः ॥ ६२ ॥ :

 अविद्यया तदोड्य रेज्वा रजुमिव स्वयम् । क अहित्वेनाद्दयाद्वीधात्कुरुते कर्नुओकृभिः॥ ६३॥

एवमविद्यपा विश्वतत्वे किं स्यादित्याह । अविद्ययेति । यदायमात्मा मागु-कैन न्यायेनाविद्यया विञ्जतो वर्तते तदा यथा रज्जुः स्वाविद्यया स्वात्मानमहि-त्वेन करोति तथाऽयंमप्यात्मा स्वाविद्ययां स्वमात्मानमद्वयाद्वोधाद्वह्मणः सका-शात्प्रथकृत्य कर्तृभोक्तृत्वक्षपेण करोतीत्यर्थः ॥ ६३ ॥

<sup>े</sup> १ ( ग. घ. ) °स्य च ब्र°। २ ( ग. घ. ) रज्ज्वां र°। ३ ( क.ख. )°यमातमा । ४ ( इ. ख. ) ंगास्वात्मां । ५ ( इ. च. ) ° कृरू ।

अरं छिद्रं भिदाऽन्यत्वं वेद्यवेतृत्वलक्षणम् । यस्मादुत्कुहते मोहादात्मनो ब्रह्मणः स्वतः ॥६४॥

उदरमन्तरं कुरुत इत्यस्यार्थमाह । अरमिति । यदाऽऽत्मन्यविद्यया कर्नु-त्वादिकमारोप्य पश्यति तदा ब्रह्मात्मनीर्भेदं यस्मान्मन्यते तस्मान्मिथ्या ज्ञानी भवतीत्यर्थः ॥ ६४ ॥

अन्योऽसाविश्वरो मत्तरतस्माञ्चाहदनीश्वरः। इति च्छिद्रयतोऽच्छिद्रं छिद्रेऽनथीं अवेद्रयस् ॥६५॥ मिथ्याज्ञानफलं कथयन्नथ तस्येत्यादिवाक्यस्यार्थमाह । अन्योऽसाविति॥६५॥

निर्भयोऽपि स्वतो विद्यानेकं सन्तसनेकथा। पकल्प्याविद्ययाऽऽत्मानं तमेव अयमाप्नुयात् ॥६६॥

आत्मत्रह्मणोर्भेदं पश्यतः संसारभयशातिरित्येतदेव मपश्चयति । निर्भयोऽ-पीति । विभागेन दृष्टमात्मानं तच्छव्देन परामृशति ॥ ६६॥

भयहेतीर्दितीयस्य हिराब्देन परिग्रहात्। दितीयादै भयं हीति श्रुतिरुद्देरतोऽन्वशाव ॥६७॥

यदाहीत्यत्र हिशब्देन चोतितमधँ कथयति । भयहेतोरिति । द्वितीयद-शिनो भयमवर्यं भानीत्येतिदहोच्यते तदेन श्रुत्यन्तरं अपि दक्षितिमत्याह । द्वितीयादिति । यतो द्वितीयं भयकारणमतः श्वतिरेवमनुशास्वीत्यर्थः ॥ ६७॥

ईशितव्याद्दिभक्ती यवस्मादीशी अयंकरः। इति कल्पयतस्तरमाद्भयं जायते अयम् ॥ ६८॥

तत्त्वेवेत्यादिवाक्यमवतारियतुं भूमिकां करोति । इंशितव्यादिति । यस्मा-र्नमिद्ध च्छेदादीशितव्याज्जीवाद्विभक्तत्वेन दृष्टः सन्नीव्दरी विभागदर्शिनो भयं-करों भवति तस्मादभयभेव ब्रह्म विभागेन परिकल्प्य विभक्तं पश्यतस्तदेव भयं जायते भेददर्शनस्य भयकारणत्वादित्दर्थः ॥ ६८ ॥

१ (क. ख.) वैदितृल । २ (क. ख.) चिल्ल ये पे। १ (ङ.) इयं भव-नीलें (च.) 'श्यं भवतें। ४ (क. ख.) 'हेतच्छूलं। ५ (ग. घ.) 'रे दं। ६ (क. ख.) °तीये भ°। ७ (क. ग. घ.) °क्तो मद्य°। ८ (ङ.) ° न्मच्छब्दि-वादीं । ९ (च.) रोति ।

अहो बलमविद्याया अतिशेते न कश्वन । अग्न्यादिभयहेतोयी ब्रह्मणेऽपि अयंकरी ॥ ६९ ॥

ब्रह्मैवाभयमात्मा चेत्कुतस्तस्य भयमित्याशङ्कचाविद्यासामर्थ्यादित्याह । अहो इति ॥ ६९ ॥

> निर्भयो अयक्रदेव ईश्वराणामपीश्वरः। अयं तस्यापि जनयेन्नाज्ञानस्यास्त्यगोचरः ॥ ७० ॥

अविद्यासामध्यं प्रपञ्चयति । निर्भय इति ॥ ७० ॥

यज्ज्ञात्वा विन्द्ते विद्यानभयं हीत्यवादिषम् । तत्त्वेवाभयकृद्धस्य स्यान्मोहादात्मनो अयम् ॥ ७१ ॥

उक्ते इथे तत्त्वेव भयमितिवाक्यभागं विभजते । यज्ज्ञात्वेति ॥ ७१ ॥

निषिद्धदृश्यत्वाद्येकमभयं मोहनिह्नवाद । यसस्येव भयं तत्स्याद्विद्यावशवर्तिनः ॥ ७२ ॥

मदेव स्पष्टयति । निषिद्धेति ॥ ७२ ॥

अपि वालायमात्रेण विदुषः प्रत्यगात्मनः। ि भिन्नं ब्रह्मेतिसंमोहादात्मैवास्य भयं भवेत् । व्याख्यानं वा पुरोक्तस्य च्छिद्रस्य क्रियतेऽनया॥७३॥

विदुषो मन्वानस्येतिभागं योजयति । अपीति । प्रत्यगात्मनः सकाशादीष-न्यात्रेणापि मित्रं त्रह्मेति परयतः संमोहवशवर्तिनो मोहादाहमैव भयं भवती-स्यर्थः । अविद्यापा नास्ति दुष्करमित्येवं परत्वेन तत्त्वेवेत्यादिवाक्यं ब्याख्याय ब्याख्यानान्तरमाह। ब्याख्यानं वेति ॥ ७३ ॥

अमन्वानस्य तद्वह्य विदुषोऽपि अयंकरम् ॥ ७४ ॥ वैद्यवेतृत्वशृन्यत्वादिद्वत्ताऽपि तमोमयी । रजतत्वादिवच्छकावमन्वानो अवेदतः ॥ ७५ ॥

व्याख्यानमकारमेव पकटयति । अमन्वानस्येति । यथा श्रक्तपादौ रजतत्वानि तमोमयं वस्तुतो नास्ति तथा ब्रह्मण्यात्मिनि विद्वत्ताऽपि तमोमयी वस्तुतो न निचते ब्रह्मात्मतो वेद्येवेत्तृत्वविभागशून्यत्वादतश्चावेद्यं ब्रह्मात्मत्वेनामन्वानो यो भवेत्तस्यैकत्वेन ब्रह्मामन्वानस्यावेद्यमेव तद्वेद्यतया भिन्नत्वेन पदयतोऽपि भयंकर्मापद्यते । अन्यथादाद्यात्वादित्यर्थः ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद् सः ।
विदिताविदिताभ्यां तद्ग्यदेवेति हि श्रुतिः ॥ ७६ ॥
वेद्यवेतृत्वगृत्यं वक्षत्यत्र श्रुत्यन्तरमुदाहरित । यस्येति ॥ ७६ ॥
अन्यदेव हि तद्देद्याद्वेद्यादृग्यदेव तत् ।
वेद्यवेतृहृदयाद्यान्यदितिश्रुत्यनुज्ञासनम् ॥ ७७ ॥
उदाहृतश्रुत्यन्तरस्य विद्यादितमर्थमाह । अन्यदेवेति ॥ ७७ ॥

वेद्यावेद्यात्मतां यस्माच्छब्दाद्यर्थानुपातिनी । वेद्यवेच्हत्वमप्येवमन्यथा तदसंगतेः॥ ७८॥

ब्रह्मात्मेनो वेचत्वमवेचत्वं वेचृत्वं च नास्तीत्यत्र श्रुतिमुदाहृत्य तत्रैव श्रुतिसिदेडेथं पुक्ति समुचिनोति। वेचिति। ज्ञानोदये वेचक्रपता नहेषु शब्दाँथेंष्वनुमिवययवर्तते ज्ञानानुदये च तद्विषयत्वमवेचात्मेत्वं तेष्वेव तिष्ठति। एवमेव वेचेप्वर्थेषु वेचृत्वं ज्ञानकर्नृत्वं च साभासान्तः करणस्य परिणामवतो जडस्येव
युज्यते यस्मादात्मनः संविदेकतानस्याजडस्य वेचत्वादि नोपपचते तस्मात्तस्य
कूटस्थद्दष्टिक्षपस्य सिद्धमविषयत्वमित्यर्थः। यचात्मनो वेचत्वाचभ्युपगम्यते
तदा तस्य कुटस्थाद्वयद्दष्टिब्रह्मत्वं शास्त्रसिद्धमसंबद्धमापचेतातो न तस्य वेचत्वादीत्युक्तामेव युक्तिं व्यनिक्त । अन्यथेति ॥ ७८ ॥

१ (ग. घ.) "नोर्नेद्य"। २ (ङ.) "वेदितृत्व"। ३ (ग. घ.) "कोन माँ अ (म. घ.) "ता या स्यात्मा शब्दार्थी"। ५ (ग. घ.) "त्मनोर्नेद्य"। ६ (क. ख.) "त्वं च। ७ (क. ख.) "ब्हादार्थे"। ८ (ग. घ.) "मितदार्थे। ९ (ग. घ.) "त्मकं ते"।

#### व्युत्थाप्य वेद्यादिद्याया वेत्तुश्वाज्ञानकल्पितात् । तद्द्यभ्यश्च जानीयादृहं ब्रह्मेतिवाक्यतः ॥ ७९ ॥

आत्मनः सर्वविशेषंविलक्षणत्वे कथं प्रतिपत्तव्यतेत्याशङ्कत्याऽऽह । व्युत्था-प्यति । वेद्यं विद्यावेत्तेति त्रयमवेद्यमविद्याऽवेत्तेति च त्रयं तस्मादेतस्मादज्ञानक-व्यितादशेषात्प्रथङ्कृत्याऽऽत्मानं तत्त्वमस्यादिवाक्यादहं त्रह्मास्मीति विद्याद्वेदेन तु सविशेषतया दृष्टं त्रह्म भयोवहं भवतीत्यर्थः ॥७९॥ इति सप्तमः खण्डः ॥७॥

> यथोक्तबोधविरहादीश्वराणामपीश्वराः । प्रतीचो ब्रह्मणो भीताः स्वकर्माणि प्रकुर्वते ॥ ८० ॥

ब्राह्मणोक्तेऽर्थे तदप्येष श्लोको भवतीति मञ्जमवतार्य भीषाऽस्मादिर्दयादिः श्लोकाक्षराणि व्याचष्टे । यथोक्तेति ॥ ८० ॥

वाताद्यो महावीर्याः स्वतन्त्रां बाहुशालिनः । तेऽपि भीताः प्रवर्तन्ते ब्रह्मणोऽपि महत्तमाः ॥ ८९ ॥

🦟 🦟 उत्तमेव पपञ्चपति । वातादय इति ॥ ८१ ॥

यस्माद्वस्य आनन्दाद्वीता वाताद्योऽवशाः । स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते भृत्याः स्वामिभयाद्वि ॥ तस्याऽऽनन्दस्य मीमांसा विचारः क्रियतेऽधुना ॥८२॥ सिषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवतीतिवाक्यं व्याच्छे । यस्मादिति ॥ ८२॥

उत्कर्षेतरहीनोऽसौ य जानन्दोऽधिगम्यते ॥ ८३ ॥ • ४ दृष्टः सातिशयस्तावदानन्दः कमेहेतुकः ।

आब्रह्मनरपर्यन्ते छोकेऽस्माभिः प्रमाणतः ॥ ८४ ॥

यो विचारेणाऽऽनन्दोऽधिगम्यतेऽसावुत्कर्षापकर्षरहितः सर्वविशेषवर्णितो निर्तिशैयो भवतीतिविचारसिद्धानन्दस्य स्वरूपं कथयति । उत्कर्षेति ॥८३॥ अद्यानम्दस्य निर्तिशयत्वे कथं प्राणिनिष्ठानन्दस्य सातिशयत्वप्रतीतिरिन्त्याशङ्कच कर्मकलभूतानन्दस्य सातिशयत्वं प्रतिभातीत्याह । दृष्ट इति ॥८४॥

ैश (क. ख.) 'पणावि'। २ (ङ.) 'याय म'। ३ (ङ.) 'दितिश्लो'। ४ (ङ.) श्राबहुं। ५ (ग. घ.) 'न्द्रस्व'। ६ (ग. घ. ङ. च.) 'णिप्वान'।

## उत्कृष्यमाणी यत्रायं परां निष्ठां प्रपद्यते । अनापन्नादिमध्यान्तं तद्वह्येत्यवधारयेव ॥ ८५॥

ब्रह्मादिषु मनुष्यपर्यन्तेषु सातियशश्चेदानन्दो दृश्यते तर्हि ब्रह्मानन्दोऽपि सातिशयः स्यादानन्दत्वाविशेषादित्याशङ्कृष्य निरतिशयानन्दं ब्रह्माहमस्भीति-निर्यारणार्थं ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वमाश्चयितव्यमित्याह । उत्कृष्यमाण इति ॥ ८५ ॥

ब्रह्मादिनरपर्यन्तं पुण्यकर्मानुरूपतः। उपजीवति लोकोऽयं यस्याऽऽनन्दस्य विष्रुपम्॥८६॥

तार्हं सातिशयानन्दो निरितशयानन्दश्वेत्यानन्दभेदमसिकिरित्याशङ्कचैतस्यैन बाडडनन्दस्यान्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्तीति श्रुत्या परिहरति। त्रसादीति । स एव त्रसानन्दः शुभकभेजनितबुद्धिष्टस्यविद्धनः सातिशयोऽनविद्धनो निरितशय इति न भेदमसिकिरित्यर्थः॥ ८६॥

उत्तरोत्तरहद्येवं मनुष्याद्धि तं वयम्। प्रतिपद्यामहे साक्षादानन्दं स्वारमनि स्थितम्॥८७॥

कल्पितेन सातिशयानन्देन निर्गतिशयानन्दस्याकल्पितस्य मृतिपत्तिरिस्युप्रा-योपेयभावमुपन्यस्यति । उत्तरोत्तरेति । वक्ष्यमाणेन मकारेण मनुष्याद्वारभ्योपरि-ष्टाद्वस्यर्थन्तमुत्तरोत्तरभूमौ शतगुणाभिष्टद्विद्वारेण निर्गतिशयानन्दं स्वात्मि पर्यवस्ति स्वरूपत्वेनापरोक्षतया मितपद्यामहे तेन विचारद्वारां निर्गतिशयानन्दः मत्यग्मृतब्रह्मप्रतिपत्तिरित्यर्थः ॥ ८७॥

विषयेन्द्रियसंबन्धसमुत्थो वा भवेद्यम् । छोकिकानन्द्वत्स्याद्या सर्वसाधननिस्प्रहः ॥ ८८॥ विचारस्वक्षयं दर्शयित । विषयेति ॥ ८८॥

तत्र छौिकिक आनन्दो बाह्याध्यात्मिकसाधनः । संपन्निमित्तो यो दृष्टः सैषेति स इहोच्यते ॥ ८९ ॥ सेषाऽऽनन्दस्यत्यत्राऽऽनन्दशब्दार्थमाह । तत्रेति ॥ ८९ ॥

१ (स्व. इ.) विष्ठुष<sup>°</sup>। २ (ग. घ. इ. च.) <sup>°</sup>शयमान<sup>°</sup>। ३ (क. स्व.) °तंस्रस्व<sup>°</sup>।

उत्कृष्यमाणेनानेन द्यस्मद्रोचरवर्तिना ।

असाधनमसाध्यं तमानन्दं व्याचचक्ष्महे ॥ ९० ॥

किमिति कर्मफलं सुखमानन्दशब्देनोच्यते निर्शतशयानन्दब्रह्माहमस्भीति-प्रतिपेत्तरेवाभिषेतत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । उत्कृष्कमाणेनेति ॥ ९० ॥

निष्ठां सातिशयं यस्मात्स्वतोऽनतिशयात्मानि । गच्छदीक्षामहे यस्मादेवमानन्द ईक्ष्यतास् ॥९१॥

सातिशयानन्देन निरितशयानन्दस्य प्रतिपत्तिमेव दृष्टान्तेन स्पष्टयित । निष्ठामिति । सातिशयं परिमाणादीतिशेषः । द्वितीयो यस्माच्छव्दस्तस्मादि-स्पिसम्बर्धे दृष्टव्यः ॥ ९१ ॥

येयं सातिशया संख्या संख्येयार्थावसायिनी । यथैवमस्मदानन्दः स्यात्परानन्दनिष्ठितः ॥ ९२ ॥ उक्तमेव दृष्टान्तदार्ष्टीन्तिकद्भपर्थं समर्थयते । वेयमिति ॥ ९२ ॥

आविष्करिष्यन्त्याहात इममर्थे श्रुतिः स्वयम् । बहिष्प्रवणदृष्टीनां स्वतोऽसामर्थ्यदर्शनाव ॥ ९३ ॥

उक्तस्यैव निरितशयानन्दस्य प्रतिपादकत्वेन युवा स्थादित्यादिश्चितिमवता-रयित । आविष्करिष्यन्तीति । यतः सातिशयानन्देनाऽऽनन्दो निरितशयो गम्यतेऽतश्चेमभेव निरितशयानन्दाख्यमर्थं सातिशयानन्दद्वारेण प्रकटीकरिष्य-न्ती श्चौतर्युवा स्यादित्याचाहेतियोजना । ननु निरितशैयानन्दस्य स्वमकाश-प्रत्यगात्मभूतस्य स्वारस्येन समधिगतिसंभवादन्थिका सातिशयानन्दोकिरिति चेन्नेत्याह । वहिरिति ॥ ९३ ॥

युवा प्रथमवयाः स्याद्यूनः साधुयुवेतिकिस् ।

पञ्चविंशीब्दिकः साधुरिति साधुयुवोच्यते ॥ ९४ ॥

एवं तास्पर्यमुक्तवा युवशब्दार्थमाह । युवेति । साधुयुवेत्यत्र यूनः साधुरिति विशेषणं किमर्थेमिति प्रच्छिति । यून इति । तत्रोत्तरं वक्तं प्रथमं प्रथमवयस्त्वं भूतींकं प्रकटयित । पञ्चविंशेति । साधुश्चासौ युवा चेति व्युत्पस्या साधुरितिपृर्वीक्तस्य यूनो विशेषणमिति तावदाह । साधुरितीति ॥ ९४ ॥

१ (ग. घ. च.) "पत्तिरे"। २ (ङ.) "इायस्यान"। ३ (ग.) "झात्मकः । ४ (क. ख. ग.) प्रथमघ"। मिथः सव्यभिचारित्वात्साधुयौवनयोरतः । विशेषणिपदं तस्मात्पुनः साधुयुवेति हि ॥ ९५ ॥

इदानीं प्रेश्नस्योत्तरमाह । मिथ इति । गुवत्वं परित्यज्य स्थविरे साधुत्व हदयते । सागुत्वं विध्योन्मादवित पञ्चिवंशाब्दिकं यथेष्टचेष्टाविशिष्टे युवत्वसुपल-भ्यते । अतः सार्थुयौवनयोरन्योन्यव्यभिचारित्वाद्यूनः साधुरितिविशेषणमर्थ-बद्भवित तस्माद्विशेषणवैर्येथ्यंचोद्यं नास्तीत्यर्थः ॥ ९५ ॥

अध्यति सर्वमध्येयमतोऽध्यापक उच्यते । क्षिप्रकार्यतिशायित्वादाशिष्टोऽसो अवेदतः ॥९६॥ अयापकशब्दार्थमाह।अध्येतीति।आशिष्टशब्दार्थमाह।क्षिपेति। क्षिपका-रिषु मध्ये स्वयमतिशयवत्वादिति यावत्।अतःशब्दस्तु पश्चम्या संबध्यते॥९६॥

समग्राशेषचार्वक्रो दृढिष्टः परिकर्तिते । अभिमूय यतः सर्वान्बिलिनो वर्तते ततः ॥ बिलिष्ठस्तेनं विद्वद्भिः कीर्त्यते पृथुकीर्तिभिः ॥ ९७ ॥ इिष्ठशब्दार्थमाह । समग्रेति । बिलिष्टशब्दं योजयति । अभिभूयेति । तैन बलातिरेकेणेति यावत् ॥ ९० ॥

यावदाध्यात्मकं किंचित्यं भिरापेक्ष्यते किचित् ।

हष्टाहष्टेष्टभोगाय तेन सर्वेण संयुतः ॥ ९८ ॥

युवेत्यादिवाक्यस्याक्षरार्थमुक्त्वा तात्यर्यार्थमाह । यावदिति ॥ ९४ ॥

तस्येयं प्रथिवी सर्वा पूर्णा वित्तस्य चेद्रवेत् ।

इति साधनमुक्तं स्यादृष्टाहष्टार्थकर्मणः ॥ ९९ ॥

बाह्योपकरणैरिप संपन्नत्वमनन्तरवान्यावष्टम्भेन दर्शयति । तस्येति । यदि यथोक्तवित्तसंपित्तस्तदा बाह्यसाधनसंपित्तिरित्यर्थः । वाक्यत्रयार्थमुपसंहरित । इतीति । साधनिमित्याध्यात्मिकं बाह्यं चेत्युभयं साधनं गृह्यते ॥ ९९ ॥

बाह्यैराध्यात्मिकेश्वैंव संपन्नः साधनैः पुमान् । लभते यमसौ ह्लादं नरानन्दः स उच्यते ॥ ५०० ॥ स एको मानुष आनन्द इत्यस्यार्थमाह । वाह्यैरिति ॥ ५०० ॥

१ (ग. घ. च.) पश्लोत्त ।२ (इ.च.) धूय चोन्मा ।३ (क.) धुल्लयो । ४ (ग. घ.) यथ्य चो ।५ (क. इ.) कार्याति ।६ (इ.) न ति दिक्रि औ ७ (ग. घ. च.) संपूर्ति रिं। ८ (ख. इ.) श्रीवं सं ।

य एते शतमानन्दां मानुषाणां समाहृताः । नरगन्धर्वकाणां स्यात्तावानेकः प्रमाणतः ॥ १ ॥

ते ये शतमित्यादिवाक्येद्वयस्यार्थमाह । य एत इति ॥ १ ॥

मुगन्धिनः कामरूपा अन्तर्धानादिशक्तयः । नृत्यगीतादिकुशला गन्धर्वाः स्युर्नृलौकिकाः ॥२ ॥

मनुष्यानन्दापेक्षया शतगुणितो मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवतीत्यत्र कारणं वक्तुं मनुष्यगन्धर्वस्वस्त्रपमाह । सुगन्धिन इति ॥ २ ॥

अयोद्दन्द्वपतीघातशक्तिसाधनसंपदा । नारंगन्धर्विको भूयानानन्दो मानुषाद्धि॥ ३॥

े तेषामानन्दाधिक्ये विवक्षितं कारणमाह। भूयोद्धन्द्वेति। भूयसां द्वनद्वानां प्रति-'घाते प्रतिक्षेपे शक्तिश्च साधनानिं च तेषां संपदा सामउयेति यावत् ॥ ३ ॥

> आविरिचाद्रवेदेवं पूर्वरमादुत्तरोऽधिकः । सहस्रदशभागेन द्युत्तरोत्तरतः क्रमात् ॥ ४ ॥

यथा मम्नुषानन्दान्मनुष्यगन्धर्वानन्दस्य शतगुणमाधिक्यं साधनबहुत्वाहु-क्रमेवं दिरण्यगर्भपर्यन्तं पाठक्रमानुसारेणोत्तरोत्तरभूमौ पूर्वपूर्वापेक्षया शतगु-णितः सन्नानन्दः साधनबहुत्वमेव प्रयोजकीकृत्य प्रवृत्तोऽस्तीत्यतिदिशति । भाविरिश्चादिति ॥ ४॥

> श्रोत्रियोऽधीतवेदः स्यात्साध्वाचारः प्रसिद्धितः । कामानुपंहतात्माऽपि स्यादकामहतस्तथा ॥ ५ ॥

श्रोतियस्य चाकामहतस्येत्यस्यार्थमाह । श्रोत्रिय इति । तस्य साध्वाचा-त्विक्षेष्णं कृतो छब्धमित्याशङ्कचाधीतस्वाध्याये स्वाचारवति दृद्धानां श्रोत्रियत्वपसिद्धेरित्याह । प्रसिद्धित इति ॥ ५ ॥

<sup>े</sup> १ (ग. घ.) 'न्दा मनुष्याणां'। २ ( ङ.) 'क्यस्या'। ३ ( ङ.) 'रगान्ध'। अ (क. घ.) 'नि ते'। ५ (क. ख.) 'मेव हि'। ६ (ख. ङ.) 'पहृता'।

मार्याद्वोगाहिरकस्य द्युत्तराह्वादकामिनः। सहस्रदशभागेन मानुषाद्वंणतो भवेद ॥ ६ ॥ इत्येतस्य प्रसिद्धचर्थमादावग्रहणं कृतम्। अकामहत इत्यस्य हेतोरानन्दृष्टद्वये ॥ ७ ॥

प्रथमे पर्याये श्रोत्रियत्वादेरग्रहणे कारणमाह । मार्त्यादिति । मनुष्यसंवनिधनः मुख्यभोगाच्छिदिताचादिवैद्विरक्तस्य तदपेक्षयोत्तरत्र च मनुष्यगन्धर्वानन्दे तत्प्राप्तिसाधनानुष्ठानव्यितिरेकेणांत्रैव प्राप्तिमिच्छतो मानुषानन्दाच्छतगुणतो मनुष्यगन्धर्वेण तुल्यः सन्नानन्दो भवेदित्येतस्यार्थस्य प्रतिपत्त्यर्थमकामहतत्वादेरग्रहणं प्रथमे पर्याये कृतं ततश्च मानुपाद्वोगाद्वैराग्यहेतोर्मनुष्यगन्धवेण
तुल्यानन्दलाभान्मानुपाद्विरक्तस्य मनुष्यापेक्षया मुख्यविद्विद्विसद्ध्यर्थं श्रोत्रियस्य चाकामहत्तस्येत्यादौ नोक्तं यदि प्रथमपर्याय एवाकामहतो यहोत तदा तस्य
सार्वभौमानन्देनाऽऽनन्दः समः स्यात्।ततश्च व्याचातो मानुपानन्दे विरक्तो मानुपानन्दभोगभागी चेति ततो मनुष्यगन्ध्वीनन्देन तुल्यमानन्दं मनुष्यानन्दाद्विरक्तस्य दर्शियनुं प्रथमपर्याये श्रोत्रियत्वादेरग्रहणिमत्यर्थः ॥ ६ ॥ ७ ॥

## श्रोत्रियादृजिनत्वे हे सर्वत्रैव समे अपि । 🚅 । कामानुपहतत्वस्य दृद्धौ ह्लादो विवर्धते ॥ 🗷 ॥

श्रीत्रियत्वमवृज्ञिनत्वमकामहतत्विमत्येतानि त्रीणि सुखमाते जाधनानि तेष्ववान्तरिवशेषमाह । श्रोत्रियेति । अपिशब्दो द्विशब्देन सर्वशब्देन च संवध्यते। एवशब्दस्तु समशब्देन संवन्धनीयः । कथं तर्हि सुखबुद्धिरित्या-शङ्कचाऽऽह । कामेति ॥ ८ ॥

> यतोऽकामहर्तत्वं स्यात्सर्वातिशायिनोऽञ्जसा । मुखस्य प्राप्तये तस्मात्तदेवोत्कृष्टिकृद्भवेत ॥ ९ ॥

तदेव स्पष्टयति । यत इति । निरितशयानन्दभाष्ठौ निरितशयाको गहतत्वं यतो हेतुस्तस्मादानन्दस्यावान्तरोत्कर्षोऽपि तस्यैवाकामहतत्वस्यावीन्तरोत्कर्षाचीनैः स्यादित्यर्थः ॥ ९ ॥

१ (ग. घ.) 'द्रुणितो'। २ (ग. घ. ङ.) 'व विर'। ३ (ग. घ.) 'णात्र मा'। ४ (ग. घ.) 'थमे प'। ५ (क. ख.) 'तत्वे स्या'।

#### तस्माद्यथोदितानन्द्रप्राप्तये साधनत्रयम् । श्रोत्रियाद्यजिनत्वे हे तथाकामहतात्मता ॥ १०॥

श्रोत्रियत्वादीनां त्रयाणामवान्तरविशेषमुक्त्वा साधारणं रूपमाह । तस्मा-दिति । श्रुतत्वाविशेषादित्यर्थः । अवृज्ञिनत्वं यथोक्तकारित्वं तदत्रानुक्तमिष श्रुत्यन्तरसिद्धं संग्रह्यते ॥ १० ॥

> तुल्ये आब्रह्मणः पूर्वे उत्कर्षस्तूत्तरस्य च । अकामहततेवातः पूर्वाभ्यां साधनं परम् ॥ ११ ॥

यदुक्तं श्रोत्रियावृज्ञिनत्वे द्वे सर्वत्रैवेत्यादि तदेव स्पष्टयति । तुल्ये इति । श्रोत्रियत्वावृज्ञिनत्वयोस्तुल्यत्वमुत्कर्षश्चाकामहतत्वस्येति स्थिते फल्लितमाह । अकामहततेति ॥ ११ ॥

#### चिरकालस्थितिर्येषु पितृलोकेषु ते स्मृताः । चिरलोकलोकास्तेऽपि स्युः पितृश्राद्वादिकारिणः॥१२॥

स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्द इत्यत्र पितृणां चिरलोकलोकत्वं विशेषणं तदुपपादयति । चिरकालेति । के ते चिरकालं पितृलोकेषु वसन्ति तानाद्वर्यक्तेऽपीति ॥ १२ ॥

आजानो देवछोकः स्यात्तजा आजानजाः स्मृताः ।
 स्मार्तकर्मकृतस्तत्र जायन्ते देवभूमिषु ॥ १३ ॥

ं सं एक आजानजानां देवानामित्यादावाजानैशब्दार्थमाह । आजान इति । केषी देवलोके जातत्वमित्युक्ते वापीकू गतटाकादिसुकृतकारिणामित्याह । स्मार्तेति ॥ १२ ॥

> कर्मणैव त्वविद्दांसी ये जाताः सुरसद्मसु । कर्मदेवांस्तु तान्विद्याद्देवांश्चीत्तरमार्गगान् ॥ १४ ॥

स एकः कर्मदेवानामित्यादौ कर्मदेवशब्दार्थमाह । कर्मणैवेति । कर्मशब्देना-मिहोत्रादि केवलं कर्म गृह्यते। स एको देवानामित्यादौ देवशब्दार्थमाह।देवानिति। देवाः समुचयकारिणो देवयानमार्गगामिनो देवान्विद्यादितिसंबन्धः॥ १४॥

१ (ग. घ.) "न्तरं सि । २ (क. ख. च.) "नजशा। ३ (क. ङ.) "देवास्तु ।

## त्रेळोक्यदेहश्रात्र स्याहिराडेव प्रजापतिः । समष्टिव्यष्टिरूपश्च ब्रह्मेह परिग्रह्मते ॥ १५ ॥

स एकः मजापतेरानन्द इत्यादौ मजापतिशब्दार्थमाह । त्रैलोक्येति।स एको अक्षण आनन्द इत्यत्र ब्रह्मशब्दस्य सूत्रात्मविषयत्वमाह । समष्टीति ॥ १५ ॥

त एते सर्व आनन्दा यत्रेकत्वं व्रजन्ति नः। कामश्र तिविभितोत्थो ज्ञानं यञ्च ह्यात्मकम् ॥१६॥ व्र तथाकामहतत्वं चं निष्ठां यत्र प्रपद्यते। तमानन्दं विजानीयाहर्त्मनाऽनेन वाक्यतः॥ १७॥

तथाऽपि कयं निरितशयानन्दिसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । त एत इति । यत्र हिरण्यगर्भोनन्दात्परिसम्बानन्दे गणनं व्यावर्तते यत्र चाऽऽनन्दाः सातिशयाः सर्वे पर्यवस्यन्ति यत्र च कामः सातिशयविषयः सहेतुको ज्ञानाद्धाध्यते ज्ञानं च स् सातिशयं सर्वे यस्य ज्ञानान्त्रिवेतिते तमानन्दमनितशयं ब्रह्मात्मत्वेन सातिशयेन निरितशयस्यानुमानिमत्युक्तवाऽनुमानानुग्रहीतेन तत्त्वमस्यादिवाक्येनाहम् स्मीति जानीयादित्यर्थः ॥ १६ । १७ ॥

# आनन्दानन्दिनोश्चात्र न भेदः स्यान्मनागापि । अस्य अस्येवापोदितो यस्माच्छिद्रं कुर्वन्मनागपि॥ १८॥

कर्मफलानन्दतद्वतोरिव ब्रह्मानन्दतद्वतोरिव भेदात्कथं यथोक्तमानन्दं ब्रह्मान्द्रतद्वेत जानीयादित्याशङ्कचाऽऽह । आनन्दिति । अत्रेति ब्रह्म गृह्यते के ब्रह्मिष स्वल्पमात्रस्यापि भेदस्याभावे हेतुमाह । श्रुत्यैवेति ॥ १८ ॥

## न साधनमयं किंचित्स्वात्मसिद्धावपेक्षते । स्वतःसिद्धेरविद्याया हानमात्रमपेक्षते ॥ १९॥

ब्रह्मानन्दस्यापि कर्मफलानन्दवदेव साधनंसव्यवेश्वत्वाद्रित्रतत्याराङ्कचाऽऽहं। न साधनमिति। प्रत्यग्भूतस्य ब्रह्मानन्दस्य स्वतः सिद्धत्वेन सर्वेषामानन्दस्यता किमिति न भातीत्याराङ्कचाविद्याद्यतत्वादित्याह। अविद्याया इति ॥१९॥

१ (ग. घ.) च यत्र निष्टां प्र'। २ (ग. घ.) वर्त्यते। ३ (च.) निन्युं।

#### गुरुभारावसन्नस्य भारापनयतो यथा । उत्कृष्यते क्रमात्स्वास्थ्यं स्वात्मन्येवं तमःक्षयात् ॥२०॥ स्वह्नपत्वेन माप्तस्यैवाऽऽनन्दस्याविद्यानिवृत्तिमपेक्ष्याभिव्यक्तिरित्युक्तं दृष्टा-

न्तेन स्फीरयति । गुरुभारेति ॥ २० ॥

अथेदानीं परीक्षाया अद्देतानन्दलक्षणम् । उपसंह्रियते साक्षात्फलं साधननिस्पृहम् ॥ २१ ॥

सयश्चायमित्यादिवाक्यत्रयस्य तात्पर्यमाह । अथेति । सैषाऽऽनन्दस्येत्यादौ सातिशयानन्दद्वारा निरतिशयानन्दमनुमाय यद्वह्य निरतिशयानन्दात्मकं निर्धारितं तदत्राऽऽत्मत्वेन संक्षिप्य प्रतिपाद्यत इत्यर्थः ॥ २१ ॥

निर्धूताशेषसंसारः सत्यमित्यादिनोदितः ।

् व्युत्थाप्यासत्यज्ञानादेर्बुद्धौ चाऽऽत्मनि दक्षितः॥२२॥

न केवलं विचारफलोपसंहारार्थिमदं वाक्यं किंतु सत्यज्ञानादिमन्नार्थोपसंहा-रार्थिमपीत्याह । निर्धृतेति । यो हि परमात्मा सत्यज्ञानादिवाक्येन सत्यादि-लक्षेणो दर्शितः स एव यो वेद निहितं गुहायामिति लुद्धौ चाऽऽत्मिन लुद्धि-स्वक्षपे प्रविष्टो निर्दिष्टः । स एव चात्र स यश्चायमित्यादानुपसंह्रियत इत्यर्थः॥ २२ ॥

निष्कृष्याविद्योत्संगस्थात्तत्साक्षिणमनात्मनः।

साक्षात्तेनेव तं विद्धः प्रात्यक्ष्यात्सोऽयमित्यतः ॥२३॥

सत्यज्ञानादिवाक्यार्थस्यात्रोपसंहारे किं फलतीत्यपेक्षायामाह । निष्कृष्येति ।

अविद्योत्संगस्थादिवद्याकार्थीदहंकारादेरनात्मनः सकाशांत्तत्साक्षिणं विविच्य

ग्रहीत्वा तेनैव सत्यज्ञानादिद्धपेण ब्रह्मणा तमात्मानं साक्षादेव विद्य इति योजना ।

सत्यं ज्ञानमित्यत्रैकत्वेनोपकम्य स यश्चायमित्यादौ तेनैवोपसंह्वियते । ब्रह्मात्मनोरेकत्वज्ञानदृढीकरणार्थमित्यर्थः । वाक्यत्रयतात्पर्यमित्यमुक्तवा प्रथमवाक्य
गतमयंशव्दं व्याकरोति । प्रात्यक्ष्यादिति । बुद्धिसाक्षिणः स्वयंप्रकाशत्वेना
परोक्षत्वादयमिति , सं निर्देशाही भवतीत्यर्थः । अतःशब्दस्य पूर्वपञ्चम्या

संबन्धः ॥ २३॥

<sup>ै</sup>र (क. ख.) 'स्फोटय'। २ (ग. घ.) 'दं कि'। ३ (ग. घ.) क्षणेन द'। ४ (घ.) 'झ: प्रत्यक्षात्सोड'। ५ (क. ख.) 'योहं'। ६ (ग. घ.) 'शात्सा'। ७ (घ. ङ.) 'ति। प्रत्यक्षादि'। ८ (ग. घ.) सिन्नदें'।

#### अकामहत इत्येवं निरवद्योऽभिधीयते । तस्यामसत्यां तद्वह्य स्वयमेवानुभूयते ॥ २४ ॥

श्लीत्रियस्य चाकामहतस्येत्यन्त्ये पर्याये ज्ञानान्तिरस्ताविद्यस्य मत्यगात्मनः सिन्निहितत्वादिष ब्रह्मात्मा मत्यगात्मैवायंशब्देन निर्दिश्यत इत्याह । अका-महत इत्येविमिति । विद्यया निरविद्यत्वं चेदुच्यते कथं तर्हि ब्रह्मसिद्धिरिति तत्राऽऽह । तस्यामिति ॥ २४ ॥

अज्ञातं ज्ञायते यत्र प्रमातृत्वाद्यनिह्नवात् । तत्र मानान्तरापेक्षा न स्वतोऽवगमात्मके ॥ २५ ॥

ब्रह्म स्वयमेव सिध्यतीत्ययुक्तं तस्य वस्तुत्वेन घटादिवन्मानान्तरसापेक्षत्वा-नुमानादित्याशङ्क्य जडत्वोपाधेर्मैवगित्याह । अज्ञातिमिति ॥ २५ ॥

> प्रमैवात्मात्मिका यत्र त्वनन्यानुभवात्मिका। नात्र मानान्तरापेक्षा सैवानस्तमितोदिता॥ २६॥

साधनव्याप्तिपरिहारार्थं न स्वतोऽवगमात्मक इत्युक्तं तत्मपञ्चयति । प्रमैवेति । श्रुतिः स्वविषयमात्मानमविषयत्वेनैव बोधयन्ती तद्गताविद्यानिवर्तकत्वेन तत्र प्रविश्वतीतिभावः ॥ २६ ॥

आधेयार्थप्रधानेयं सप्तमी पुरुषात्परा । योऽयमित्यादिना तद्दच्छ्रतिरेवं प्रमादिनी ॥२७॥

वाक्यद्वयेऽपि सप्तमीप्रयोगस्याधारप्रधानत्वाभावाकोपासनापरत्व माधेपातक ब्रह्मपरत्वाचु तयोरेकत्वपरत्वं पुरुषप्रहणस्यादित्योपलक्षणत्वादित्यभिषेक त्याऽऽह। आधेयेति। आधारार्थत्वं परित्यज्याऽऽधेयप्रधाना सप्तभी न दृष्टेत्पा- शङ्क्य योऽपं विज्ञानमयः प्राणेष्वित्यत्राऽऽधेयात्मप्रधाना सप्तभी दृष्टेत्पाह । योऽपंमित्यादिनेति॥ २०॥

अकामहतधीगम्यो योऽयंबुद्धेः सदेशकः । अयं पुरुष इत्यत्र स एव त्वभिधीयते ॥ २८॥

स यश्चायं पुरुष इतिवाक्यस्य त्वंपदलक्ष्यमर्थमुक्तमुपसंहरति । अका-मेति ॥ २८॥

## प्रध्वस्तास्महिभागश्च रोचिष्णुर्यश्च आरहारे। मूर्य आत्मेतिमन्त्रोऽपि योऽसाविति च साध्यथ॥२९॥

पश्चासावादित्य इतिवाक्यस्य तत्पदछक्ष्यार्थविषयत्वमाह । मध्वस्तेति । आदित्यमण्डले परमात्मा सिनिहितोऽस्तीत्यत्र श्रुतिस्पृती ममाणयति । सूर्य इति ॥ २९ ॥

### क्षेत्रज्ञेश्वरभेदेन ह्यभिनं वस्त्वविद्यया। तस्मात्तद्दानतश्चैक्यं घटेतरखयोखि ॥ ३० ॥

स एक इतिवाक्यस्य तात्पंयीर्थमाह । क्षेत्रज्ञेति । अभिन्नभेव वस्तुतो वस्तु क्षे-त्रद्वश्चेश्वरश्चेत्यविद्यया भित्रं यस्माद्रासते तस्मादविद्यानिरासद्वारा घटाकाशम-हाकाशयोरिव जीवेश्वरयोरैक्यमत्र बोध्यमित्पर्थः ॥ ६० ॥

## मूर्तामूर्तात्मकस्यास्य द्युत्कर्षः परमो रविः। स्वान्तर्गतेन तस्यैक्यं तन्निमित्तनिषेधतः ॥ ३१ ॥

आदित्याधारं तत्पदार्थमुक्तवा त्वंपदार्थं चान्तः करणाधारमुपदि इप तयोरै-क्यकथने फिलितमाह । मूर्तेति । भूतपञ्चकस्य प्रधानं कार्यं तद्गतेन लिङ्गेन , सहादित्यमण्डलं तत्र सनिहितस्य ब्रह्मणस्तत्पदार्थस्य साक्षिणा त्वंपदार्थेनैक्य-मध्यारोपितोत्कर्षापकर्षकारणाविद्यानिराकरणेनात्र बोध्यते ततश्चाऽऽदित्याधा-रत्वात्तदर्थस्योत्कृष्टत्वं त्वमर्थस्य चान्तःकरणाधिकरणत्वेन रागादिकछुषितत्वा-विक्रष्टत्वमित्याशङ्का न कर्तव्यत्यर्थः ॥ ३१ ॥

## अनूद्य स य इत्येवमपकृष्टं नृबुद्धिगम्। उत्कृष्टेनेश्वरेणाथ विशिनष्टचिहरण्डुवद् ॥ ३२ ॥

सत्त्वंपदार्थयोरेकत्वबोधनपकार्रमत्राभिषेतं प्रकटयति । अनुचेति । यथा ं यः सर्पः सा रज्जुरित्युच्यते तथा बुद्धिस्थमपक्रष्टत्वेन कल्पितं त्वंपदार्थमन्-चाऽऽदित्यमण्डलस्थेन पक्रष्टतया कल्पितेन तत्पदार्थेनैक्यमत्र बोध्यते तथा चोत्कर्षापकर्षहीनं सचिदानन्दात्मकं वस्तु परिशिष्टं भवतील्यर्थः ॥ ३२ ॥

१ (च.) °त्पर्यमा°।२ (क.) भनेन फ°।३ (क. स्व.) ° धं सबु°।४ (ग. थ. च.) रमात्रा ।

उत्कृष्टो यदपेक्ष्येशस्तत्तावद्वाध्यते बळात् । जहाति पश्चादुत्कर्पमपकृष्टाश्रयो हि सः ॥ ३३ ॥

विशेषणफलं विशदयति । उत्कृष्ट इति । ईश्वरो हि जीवगतमपक्रष्टत्वमपेक्ष्य स्वयमुत्कष्टो व्यपदि इयते । तच्च जीवगतमपक्रष्टत्वं जीवानुवादेन तस्य ब्रह्मणा विशेष्यत्वे व्यावर्तते । ब्रह्म हि जीवस्य विशेषणं तद्गतमपक्रष्टत्वं बलादेव वाधते । उत्कृष्टस्य निकृष्टं मति विशेषणत्वायोगाळीवगतापकपीनवृत्तौ च ब्रह्म स्वगतमुन्त्वर्षं परित्यज्ञित् । तस्यापकपीसार्वेक्षत्वादित्यर्थः ॥ ३३ ॥

नादित्यस्थस्तदोत्कर्षो नापकृष्टिस्तथाऽऽत्मनि । हित्वोभयमवाक्यार्थ नेति नेतीति विन्दते ॥ ३४ ॥

उत्कर्षापकर्पनिवृत्तावात्मनो ब्रह्मत्वं ब्रह्मणश्चाऽऽत्मत्वं सिध्यतीत्युत्कर्षाः पकर्पनिवृत्त्यनुवादेन तत्फलं कथयति । नेत्यादिना । विशेषणविशेष्यत्वाव-स्था जीवब्रह्मणोस्तदेति पराष्ट्रयते ॥ ३४॥

उत्कृष्टिवीऽपकृष्टिवी नेह स्वात्मनि विद्यते । तमोपहतदृष्टीनामुंत्कर्षेत्रवीक्षणम् ॥ ३५ ॥

उत्कृष्टत्वापकृष्टत्वयोर्वस्तुत्वे कुतो निवृत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । उत्कृष्टि-रिति ॥ ३५ ॥

अविद्येव यतो हेतुरुत्कृष्ट्यादेनी वस्त्वतः । जग्धायां विद्यया तस्यां नानात्वं विनिवर्तते ॥ ३६ ॥ उत्कर्षादेरविद्याकार्यत्वे फल्तिमाह । अविद्येवेति ॥ ३६ ॥

अतिशेते यतः सर्वानानन्दानाय्रजाद्धि । शिवकल्पभूमेर्व्याद्वेतरेक्यं स्वात्मरिवस्थयोः ॥ ३७॥

ज्ञानफलमपकर्षाचनर्थनिवृत्तिरेव न भवति किंतु निर्तिशयानन्दमाप्तिरपीन्त्रयाह । अतिशेत इति । अग्रजो हिरण्यमभी ब्रह्मा तत्पर्यन्ता ये केंचिदानन्दान् स्तान्कर्मफलभूतानशेषानितशेते यस्मादुपरिष्टाद्यवस्थितो निर्तिशयो ब्रह्मान्न्दस्तस्मादात्मन्यन्तः करणे साक्षित्वेनावस्थितस्य , वंपदलक्ष्यस्याऽऽदित्यमण्डन्लेऽवस्थितस्य ब्रह्मणस्तत्पदलक्ष्यस्य निर्तिशयानन्दात्मकस्य वाक्यादैक्यमानस्थेयं तज्ज्ञानाच सर्वविकल्पाश्रयस्याज्ञानस्य व्यावृत्तेरनर्भनिवृत्त्युपलक्षितं निर्तिशयमुखमाविभवतीत्पर्थः ॥ ३०॥

१ (ग. घ.) °स्तदाऽऽत्म । २ (ग. घ.) °मुत्कृष्टीत । ३ (ग. घ.) °त्क -ष्टादे । ४ (क. स्त.) °यं यण्जा । ५ (ग. घ. च.) ° हायं सु । ं । क

#### सत्यं ज्ञानमितिं ह्यस्माद्सत्याद्यर्थवारणाद् । भेदाश्रयस्य व्याद्वत्तेरैक्यं स्वात्मरविस्थयोः ॥ ३८ ॥

यदुक्तं ब्रह्मात्मनोरैक्यं तदेव साधयति । सत्यमिति । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मोत्यस्माद्वाक्याद्वह्मणः सत्यादिह्मपत्वविधानादसत्यादेरर्थस्य निवारणाज्ज्ञा-नत्वविधानादज्ञानस्य भेदादिकारणस्य निराकरणाद्वह्मात्मनोरैक्यं युक्तमि-त्यर्थः ॥ ३८ ॥

कार्येण रसलाभेन प्राणनाद्युपपत्तिभिः। अस्तीत्यपाक्रियेतस्य प्राहुर्भाष्यकृतः स्वयम् ॥३९॥ प्रश्नयोरस्ति नास्तीति व्याख्यातत्वाद्थाधुना। आहो विद्वानमुं लोकमित्यस्यापाक्रियोच्यते॥ ४०॥

संप्रति भाष्यकारीयं व्याख्यानमनुवद्ति । कार्येणेति । सोऽकामयतेत्यादिना मागुक्तोपपत्त्यनुरोधेन ब्रह्मास्तीत्यस्यार्थस्य सिद्धत्वाद्स्ति नास्तीत्येतस्य प्रश्नस्य व्याख्यातत्वादपाकृतत्वादनन्तरमवशिष्टयोः प्रश्नयार्थाऽपाक्रिया कर्तव्या तदवसरे पाप्ते सत्याहो विद्वानित्यादियों द्वितीयः प्रश्नस्तस्येतस्यापाक्रिया स्त यश्चायमित्यादिनोच्यते । विद्वानेव ब्रह्म प्राप्नोतीत्युक्ते चार्थाद्विद्वात्र प्राप्नोती-त्युत्तीविद्वानित्यादिपश्चोऽपि निर्णीतो भवतीति स्वयं भाष्यकृतः प्राहुरिति वार्तिकयोरक्षरयोजना ॥ ३९ ॥ ४० ॥

🕶 तहाणीभानुसंप्रुष्टबहुळाज्ञानधीरहम् ।

यदाहीत्यादिनां मन्ये उतेत्यादिर्विनिर्णयम् ॥ ४१ ॥

दानीं स्वव्याख्यानं दर्शयति । तद्वाणीति ॥ ४१ ॥

उताविद्यानमुं लोकमिति प्रश्नविनिर्णयात् ।

अस्ति नास्तीति सिद्धः स्यात्प्रश्रयोरिप निर्णयः॥४२॥

्र उताबिद्वानित्यादिमश्रस्योत्तरं यदा ह्येवैष एतस्मित्रित्यादिना शब्देनैवोच्यते न त्वर्भादिति स्थिते लाभान्तरमाह । उताबिद्वानिति । उताबिद्वानित्यादिना प्रश्नयोक्ष्मयोविनिर्णयादस्ति नास्तीत्यस्यापि मश्रस्य निर्णयलाभात्रयाणामपि प्रश्नानामत्रैव निर्णयः सिद्धः स्यादिति योजना । असतोऽर्थस्य ज्ञानाज्ञानाभ्यां मुक्तिबन्धयोर्योगाचदाहीत्यादि वाक्यं त्रयाणामपि प्रश्नानां भवत्युत्तरमिन त्यर्थः ।। ४२ ।।

१ (क. ख.) वि यस्मा । २ (ङ.) व्यास्मित्य । ३ (च.) योत्र्धेपा । ४ (ग. घ.) व्योद्धिपा । ४ (ग. घ.) व्यादिवि ।

#### विद्वत्ताव्यतिरेकेण फलं भिन्नं यथा तथा। अकामहततायास्तु परानन्दो न भिद्यते॥ ४३॥

स यश्चायमित्यादिवाक्येन ब्रह्मात्मनोरेकत्वमुक्तं तज्ज्ञानफलं समूलानर्थनिर्ह् तिरनितशयानन्दश्चेतिभावाभावात्मकं मिथो भिन्नमित्याशङ्कचाऽऽह । विद्वत्तेति । विद्वत्ता विदुषो भावो ब्रह्मत्वं तस्या व्यतिरेकेण पूर्णत्वेन हेतुना तस्माद्ब्रह्मभावाद्वि-द्वब्र्यात्फलं यथा भिन्नं न भवति तस्याद्वितीयत्वान्यकारस्तूपरिष्टात्ततोत्रानुपज्यवे तथैवाकामहततायाः समूलानर्थनिवृत्तेः सकाशात्परमानन्दो न भिद्यते समस्ता-नर्थनिवृत्त्युपलक्षितस्य ब्रह्मणो निरितशयानन्दत्वस्य निर्धारितत्वात्तरमादैक्य-ज्ञानफले नास्ति भेदशङ्केत्यर्थः ॥ ४३ ॥

अनेकजन्मसंसिद्धः स यः कश्चिद्रवेदिह । यथोदितार्थवित्साक्षादस्माद्रागेतरात्मकात् ॥ ४४ ॥ छोकादाध्यात्मिकात्प्रेत्य यश्च स्यादाधिभौतिकः । तदुत्कान्तेर्भवेद्वेतुरब्नसृष्टिस्थितिक्षयः ॥ ४५ ॥

स य एवं विदित्यादेरर्थमाह । अनेकेति । अनेकेष्वतिक्रान्तेषु जन्मसु ज्ञानसाधनानुष्ठानद्वारा क्षपितज्ञानोत्पत्तिमतिबन्धकः संसिद्धो रूब्धज्ञानसामुमीको मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेव योऽत्र संसारमण्डले यथोक्तार्थे सर्वानर्थरहिते निरितशयानन्दे ब्रह्मात्मन्यहमस्मीति साक्षादेव वेदिता संभावितः सोऽस्मादनु-भवाद्यदादाध्यात्मिकादेहादनेकानर्थकलुपितादाधिभौतिकादाधिदैविका सर्व-स्मादेव कोशपञ्चकात्मेत्य ज्ञानबलात्त्राभिमानं परित्यज्यामये निर्विशेषे स्वास्मिनि मितिष्ठां प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

#### लोकाद्स्मात्समुत्क्रम्य होवं विदितिवाचकः । सर्वशेषमितिन्यायं तद्याख्यानाय चोत्तरम् ॥ १६॥

विद्वान्देहाभिमानं परित्यज्य किं करोतीत्यपेक्षायामाह । स्रोकादिति । एवंविदित्ययंशब्दो वाचको यस्य स विद्वानेवंविच्छव्दवाच्यो देहाँदभिमानतः स्वीकृताद्ध्यात्मादिभेदभिन्नात्तत्त्वज्ञानवस्रम्बस्य समुत्क्रम्य तत्राभिमानम-प्रबाध्यासङ्गोदासीनः स्थितः सर्वत्र वश्यमाणोपसंक्रमणे शेषत्वेन कर्तेत्येक्मभ्यु-पगन्तुं युक्तं सर्वत्रोपसंक्रमणकर्ता विद्वानेवेत्येतस्यार्थस्य व्याख्योनार्थमन्त्रमय-मित्यादिवाक्यमित्यर्थः ॥ ४६ ॥

१ (ग. घ.) वृत्तिः साति । २ (ग. घ. ङ. च.) भेदाशं। ३ (क. ख.) तिकात्। ४ (ग.) क्षयाः ॥ ४५ ॥ ५ (ग. घ.) कार्थसं। ६ (च.) ति- ष्ठामाप्रों। ७ (ग. घ.) दितिशा ८ (क. ख.) हाभि । ९ (क. ख.) स्यार्थं।

गत्वेहान्नमयात्मानं तत्कार्यं यहद्त्यगात् । अन्नेनान्नमयं तहिहिहान्प्राणमयात्मना ॥ ४७ ॥ तस्यापि द्यन्तरात्मानमही रज्जमिव स्वतः । मनोमयात्मना बाद्यसुपसंक्रामतिश्वरः । पूर्वपूर्वप्रहाणं स्यादुत्तरोत्तरगामिभिः ॥ ४८ ॥

विवेककुशलो निक्रपपति । तथा निक्रपणानन्तरं वाक्याद्वावयां भेष्ट ।

कर्माणं कोशपञ्चेकेऽभिमानापबाधः संक्रमणं कोशपञ्चकस्यैव बाध इति भेदः।

पदार्थपिरशोधनावस्थायां प्रथमं विराडात्मानमात्मत्वेन पाप्य तत्कार्यं पुत्रेपौत्राः

दिकं सर्वं तन्मात्रत्वेनापबाध्य यथात्रमयोऽस्मीत्यैवतिष्ठते । त्येवात्रमयमपि

प्राणमयमात्रत्वेन बाधित्वा प्राणमयमात्मक्षपेण विद्वान्वर्तते प्राणमयस्यापि पुन
रम्यन्तरमात्मानं मनोमयं प्राप्य तेनाऽऽत्मना बाह्यं प्राणमयं स्वसामर्थ्यादेव

जहाति यथा कल्पितः सपों रज्जुं प्राप्य तत्स्वभावसामर्थ्यादेव सप्तंवं मुञ्जत्येव
मेव पूर्वस्य मनोमयस्य विज्ञानमयात्मना प्रहाणं विज्ञानमयस्य च पूर्वस्याऽऽनन्द
मयात्मनावस्थानं तस्य चाऽऽनन्दमयस्य पुच्छब्रह्ममात्रत्वेन स्थितिरिति पदार्थ
विवेककुशलो निक्रपयित । तथा निक्रपणानन्तरं वाक्याद्वाक्यार्थं प्रतिपद्य

कोशपञ्चकमपबाध्य निभेषे ब्रह्मणि तिष्ठतीत्पर्यः ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

हश्यादृश्यादिहीनेऽथ प्रातिष्ठां विन्द्तेऽभंयम् ॥४९॥ योऽसावेवांविदित्युक्तः परस्मात्किमसौ अवेत् । स्वतो भिन्नोऽथवाऽभिन्नो यदि वोभयलक्षणः ॥५०॥

वाक्यार्थज्ञानमप्रसंहरति । दृश्येति ॥ ४९ ॥

स्य एवंविदित्यादेरित्थं पदार्थव्याख्यानं कृत्वा विचारमवतारयति । योऽसाविति । ब्रह्मविद्वद्यणः सकाशाद्भिको वास्यादिभिन्नो वा भिन्नाभिन्नो वेति वियर्शनार्थः । स्वतः स्वभावादुपाधिपरामर्शमन्तरेणेति यावत् ॥ ५० ॥

भेदश्चितिविरोधः स्याद्नयोऽसावितिनिन्द्नात । कर्मकर्तृत्वमेकस्य दोषो भेदेऽपि विद्यते ॥ ५१ ॥

तस्त्रमस्यादिवाक्यविरोधोभेदनिन्दाश्चितिवरोधश्चेति भेदपक्षे दोषं सूचयति । भेद इति । उपसंक्रमणमतिक्रमणं प्राप्तिर्वा द्विधाऽप्यानन्दर्भेयं परमात्मानमुपा-दाय कर्मकर्तृत्वविरोधमभेदपक्षे दर्शयति । कर्मेति ॥ ५१॥

१(ग.घ.) अकि। भे। २(च.) वियोषादि । ३(ग.घ.) विवाव । ४(ग.घ.) तथाझ । ५(ग.घ.) विस्यचां ५५ ग.घ.) वेस्यचां १५ ग.घ.) वेस्यचां १५ वेस्यच्यच्यचं १५ वेस्यच्यचं १५ वेस्यचं १५ वेस्यचचं १५ वेस्यचं १५ वे

परस्य दुःखिता चैवं पराभावः प्रसज्यते । तस्मानिर्धारणार्थोऽयं विचारः क्रियतेऽधुना ॥ ५२ ॥ जीवपरयोरभेदे जीवस्य संसारित्वात्परोऽपि संसारी स्यात् । ततश्च परासत्त्व-मित्यभेदपक्षे दोषान्तरमाह । परस्येति । विद्वच्छव्देनाऽऽत्ममौत्रमत्र यद्यते ।

भेदाभेदपक्षे तु विरोधोऽतिस्फुडत्वान्नोद्गाव्यते । पक्षत्रयेऽपि दोषस्य सत्त्वाददुष्ट-पैक्षनिर्धारणार्थे विचारः कर्तव्य इत्याह । तस्मादिति ॥ ५२ ॥

निश्चितं हि परिज्ञानं फलवत्स्यात्प्रसिद्धितः ॥ ५३ ॥ नान्यस्यान्यात्मता यस्माद्वंसे वाऽध्वंस एव वा ।

तस्मादनन्यो विज्ञेयः परस्मादात्मनो बुधः ॥ ५४ ॥ अदुष्टपक्षनिर्घारणं किमर्थमित्याराङ्कचाऽऽह । निश्चितं हीति । मसिद्धितो निश्चितस्य ज्ञानस्य फलवत्ताया वृद्धव्यवहारे प्रसिद्धत्वादित्यर्थः॥ ५३

ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतीतिश्रवणादन्यो जीवो ज्ञानद्वारा ब्रह्म पाप्नोतीत्यम् न्यन्यमाद्वेदपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तमाह । नान्यस्येति । न हि नष्टस्यानष्टस्य वाडेन्य-स्यान्यभावो युज्यते । घटे नष्टेऽनष्टे च पटभावानुपलम्भात्तस्मादात्मा सदा ब्रह्मैव न ततोऽन्यो भवतीत्यर्थः ॥ ५४ ॥

अनन्यश्चेद्भवेदिहान्भूतत्वाद्भवतीति किम् । बाढं प्राप्तं परं ब्रह्मनानात्माऽऽप्रोति येन तद् ॥५९॥ जीवस्य सदा ब्रह्मभावे ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतीतिश्वतिरनुपपन्नेति शङ्कते । अनन्यश्चेदिति । तत्रानन्यत्वमन्यस्यान्यभावानुपपत्तेरेवाङ्गीकरोति । वाढ-भिति ॥ ५५॥

दशमाप्तिवदज्ञानात्स्वरूपादिव वर्ण्यते। विद्यया तदवाप्रोति यदनाप्तमविद्यया ॥,५६ ॥

शिक्षतश्चितिवरोधं दृष्टान्तेन निराचष्टे । दशमेति । यथा दशमो माणवक्ष स्वस्वरूपादविद्यया विभक्तवद्वातीति तदवाप्तिज्ञानादुच्यते तथां जीवोऽपि बेब्बस्व-रूपादज्ञानाद्विभक्तवद्वातीतिज्ञानात्तद्वावो वर्ण्यते शास्त्रेणेत्यर्थः । ब्रह्मण्येभाप्तिरिक-द्याकृताविद्याकृतातित्रवृत्तिरेव पाप्तिरित्युक्तमेव व्यक्तीकरोति । विद्ययेति ॥५६॥

१ (च.) भित्यर्थः। अभे। २ (ग. घ.) भात्रं गुँ। ३ (क. ख.) पक्षे निः। ४ (ग. घ.) प्राप्तपः। ५ (क. ख.) स्वान्यो भाः। ६ (ग. घ.) कः स्वरूरे।

तमोहनुत्यतिरेकेण नेह ग्रामाद्यवाप्तिवत् । तत्प्राप्तिसाधनं ज्ञानं ग्राममार्गप्रबोधवत् ॥ ५७ ॥ इत्येवं चेन्न वैधम्यीन्न हि तत्रोपदिश्यते । गन्तव्यविषयं ज्ञानं यथा सत्यादिलक्षणम् ॥ ५८ ॥

प्रामादिपाप्तिवद्वह्वण्यपि प्राप्तिमुंख्यैव कि न स्यादित्याशङ्क्य प्रत्येग्मूतत्वाद्वह्वाणस्तत्राज्ञानिवृत्त्यतिरेकेण नास्ति प्राप्तिरित्याह । तमोह्नुतीति । यथा प्रामस्य
मार्गज्ञानं गमनद्वारेणैव प्राप्तिसाधनमेवं ब्रह्मज्ञानमपि स्वाभ्यासद्वारेणैव ब्रह्मंप्राप्तिसाधनमिति ब्रह्मणि मुख्यावाप्तिः सिध्यतीति शङ्कते । तत्प्राप्तिति । उपदेशवैषम्योपन्यासेन परिहरति । न वैधम्योदिति । यथा सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकं
ब्रह्म तत्त्वमसीतिर्भाप्यं ब्रह्माधिकृत्य ज्ञानमुगदिश्यते न तथा हृष्टान्ते गन्तव्यं
ग्रामं विषयीकृत्य ज्ञानमुपदिश्यमानं दृश्यते । तत्प्राप्तिमार्गस्तु तत्रोपदिश्यते तेन
तत्र गमनद्वारा मुख्या प्राप्तिः । इह तु ज्ञानाद्ञानिवृत्त्या प्राप्तिरोपचारिकीहैत्यर्थः ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

कर्मापेक्षं परप्राप्तौ ज्ञानं स्यादिति चेन्न तत्। मुक्तौ न कर्मणः कार्यं यस्मादण्वपि विद्यते ॥ ५९ ॥

उपदेशवैषम्पेऽपि ज्ञानस्य कर्मापेक्षस्य ब्रह्ममाप्तिहेतुत्वात्तत्माप्तेर्मुख्यत्वसि-द्विरिति शङ्कते । कर्मापेक्षमिति । मोक्षे कर्मकार्यस्य कस्यचिदपि दक्तमशक्य-त्वाच तत्र कर्मापेक्षा ज्ञानस्येति दूषयितं । न तदिति ॥ ५९ ॥

बुद्धं यस्मात्स्वतस्तत्त्वमतः शुद्धं स्वतो भवेत् । अतो मुक्तं स्वतो ब्रह्मवद्स्यात्कर्मणाऽत्र किम्॥६०॥ चतुर्विधन्षि कर्मकार्यमुकौ नास्तीत्येतदेव साधयति । बुद्धमिति ॥ ६०॥

स्रष्टप्रवेष्ट्रोश्चेकत्वादिभिन्नः स्यात्पराहृधः । विपश्चिद्यतिरेकेण यदीशोऽन्यो न विद्यते ॥ ततः स्यादभयप्राप्तिर्द्वितीयाद्वे भयश्चतेः ॥ ६१॥

विद्वह्रस्थणोर्भेदपक्षं निराकृत्याभेदपक्षे समर्थिते प्रमाणमाह । स्रष्ट्रिति । मोक्षान्यथानुपपत्त्याऽपि तयोरैक्यमास्थेयमित्याह । विपश्चिदिति ॥ ६१ ॥

१ (ग.) 'षयज्ञा'। २ (च.) 'त्य श्रूपत्वा'। ३ (ग. घ.) 'झज्ञानमा'। ४ (ग. घ.) 'प्राप्यंत्र'। ५ (क. ख.) कर्मकार्यापें। ६ (क.) 'ति। 'मुक्ताविति ॥५९॥ ७ (नै. घ.) 'ष्ट्रोरेक'। ८ (ग.) भयं श्रु'।

#### हितीयं चेद्विद्योत्थमेकं वस्तु स्वतो यदि । न स वेदैकथैवेति विभागोक्तिस्तदा अवेद ॥ ६२ ॥

अभेदस्य पार्मार्थिकत्वं भेदस्य भ्रात्तित्वमित्यभ्युपगमे सत्यथ योऽन्यां देव-नामुपास्तेऽन्योसावन्योऽहमस्मीति न स वेदेति भेददर्शने तस्याप्यविद्याकृतत्वेन भेदस्यावस्तुत्वोक्तिरेकधेवानुद्रष्टव्यमित्यभेदविधानं चोपपँचतेऽतोऽपि जीवपर-योरैक्यमभ्युपगन्तव्यमित्याह । द्वितीयमिति ॥ ६२ ॥

> यदि तैमिरिकाद्न्यैर्द्धितीयो नेदेयते शशी ॥ ६३ ॥ चन्द्र एक इति ज्ञानं तदा स्यात्पारमार्थिकम् । तद्रुद्धते द्वितीयं चेत्र मुषुप्तेऽग्रहः श्रुतेः ॥ ६४ ॥

पथाचन्द्रैकत्वज्ञाने सँत्यदर्शनाचनद्रद्वित्वस्य भ्रान्तिदर्शनिमिद्धत्वं तथाद्वेतं न कदाविद्दिष न यद्यते तस्मादभानतद्वैतमितिशङ्कते । पदीति । न हि क्षित्रदृष्टिशिमिद्धितीर्थश्चनद्रो हश्यते तेन दोषजन्यभ्रान्तिविष्यत्वाद्वितीर्थश्चनद्रो मिथ्येति युक्तं चन्द्रैक्यज्ञानस्य निर्देषिकरणजन्यत्वेन सम्यक्त्वाचन्द्रैक्यं पारमा- विषकं न तथा द्वितीयं कदाचित्र यहाते तस्मादद्वैतस्य परमार्थत्वायोगोद्देतस्य परमार्थत्वायोगाद्देतस्य परमार्थत्वायोगम् स्तीतिश्चतेरत्यो द्वेतस्य कदाचिद्वहेऽपि कदाचिद्यहाव्यभिचाराचुक्तं मिथ्यात्व- विषित्व द्वयति । न सुपुप्त इति ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

न चेहान्यमनस्ता स्यात्सर्वेषामग्रहो यतः । अस्त्येवैतद्वितीयं चेद्रहणात्स्वप्रबोधयोः ॥ ६५ ॥

सुषुप्ते विद्यमानस्यैव द्वैतस्यान्यमनस्कत्वादग्रहणं न त्वभावादित्याशङ्कया-ऽऽह । न चेति। यदि सुषुप्ते द्वैतस्याग्रहणादसत्त्वं तर्हि जाग्रत्स्वप्रयोग्रहणात्तस्य । सत्त्वं किं न स्यादिति शङ्कते । अस्त्येवेति ॥ ६५ ॥

१ (ग. घ.) विभे। २ (च.) शैनं तै। ३ (क. ख.) विद्यमां कै। ४ (इ. च.) पद्येतातों। ५ (ख. इ.) नेक्षते। ६ (इ.) भान एता। ७ (ग. घ.) सित द। ८ (च.) दितियस्य। ९ (च.) दिले तै। १० (इ.) यचन्द्रो। ११ (ग. घ.) विद्यारा दि। १२ (इ.) यचन्द्रो। १३ (ग. घ.) विद्यारा दि। १२ (इ.) यचन्द्रो।

#### अविद्योत्थानतो नैवं तदा तद्रावभावतः । द्वयाबोधः सुषुप्तेऽपि त्वज्ञानादिति चेन्न तत् ॥ स्वाभाविकत्वात्तस्यापि निमित्तस्यानपेक्षणात् ॥६६॥

अज्ञोऽहमिति स्फुटतराविद्यामितभाने द्वैतमितभानात्तदभावे च तत्मितभाना्मावादिविद्याकृतं द्वैतं न परमार्थतोऽस्तीति परिहरति । अविद्येति । यथा-ऽन्धकाराष्ट्रतो घटादिविद्यमानोऽपि तदाष्ट्रतत्वाकोपलभ्यते तथा द्वैतमिपि विद्य-मानमेव सुषुस्यवस्थायामज्ञानाष्ट्रतत्वादनुपल्लब्धमिति राङ्कते । द्वयेति । सौषुप्र-स्याग्रहणस्य निमित्तिनिरपेक्षत्वेन स्वभावतः सिद्धत्वाक्ष तत्र द्वैताग्रहणमाष्ट्रतत्व-प्रयुक्तमिति दूषयित । न तदिति ॥ ६६ ॥

## अन्यापेक्षं हि यहूपं न तत्तस्य स्वती अवेद ।

विक्रियाऽविक्रिया त्वस्य तत्त्वमन्यानपेक्षणात् ॥६७॥

किंच ब्रहणस्य विक्रियाँत्वेन हेतुकृतत्वादस्वाभाविकत्वात्तद्विषयस्यापि द्वेतस्य दृश्यत्वादेव रज्जुसर्पादिवत्कल्पितत्वात्तस्य सुषुप्ते ब्रहणाभावादेकि-ं यत्वमेवास्य स्वाभाविकं स्वपित्यभिषेत्याऽऽह । अन्यापेक्षं हीति ॥ ६७ ॥

#### स्वप्रवन्न सुषुप्तोऽतः स्वत एवाह्ययत्वतः । द्रष्टुर्दृष्टेने छोपः स्यात्सत्यमेवं श्रुतेवचः ॥ ६८ ॥

यथा स्वाप्तं ह्रपं मिथ्या तथा सौषुप्तमिष ह्रपं मिथ्येवेति युक्तमवस्थाविद्यन्तः न्नर्त्वाविशेषादित्याशङ्कचाऽऽह।स्वप्तविदिति। अन्यापेक्षामन्तरेण सौषुप्तमारमह्रपं परमार्थतोऽद्वितीयत्वाच स्वप्रतुरूपमित्यर्थः । विनाशमेवापीतो भवतीतिश्रव-णादात्मेव सुषुप्ते नास्तीत्याशङ्कच विनाशश्रुतेर्विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायत्वा-स्मैवमित्याह । द्रष्टुरिति ॥ ६८ ॥

#### आत्मनोऽन्यो भवेद्येषामीश्वरः कारणात्तथा । कार्य भयानिवृत्तिः स्यादन्यहेतुत्वसंश्रयात् ॥ ६९ ॥

एवं जीवेश्वरयौरभैदपक्षं प्रसाध्य भेदपक्षे दोषान्तरमाह । आत्मन इति । जीवेश्वरयोभेदे कार्यकारणयोध भिन्नत्वे भेदेन दृष्टादीश्वराज्जीवस्य भयं भवेद-न्यस्य हेतोरुपलब्धस्य भयहेतुत्वाहितीयाद्वे भयं भवतीं त्यादिश्वतेरित्यर्थः॥६९॥

१ (ग. घ.) भानात्तहैं। २ (ग.) भारत अं। ३ (ग. घ.) कियतं स्या-त्तव्वमा ४ (ङ.) यावव्वेन । ५ (च.) व कल्पि। ६ (क. च.) दिविकि। ७ (ग.) भेव शुं। ८ (ग. घ.) त्वाद्विशे। ९ (च.) त्मस्तरू। १० (ग. घ.) विविश्वः। अन्यस्य भयहेतुत्वमधर्मापेक्षयेति चेतं । भैवं तस्यापि तुल्यत्वानिष्टत्तेः स्यादसंभवः ॥ ७० ॥

ईश्वरस्यान्यत्वेऽपि सहायीभृताधर्माद्यभावात्र भयहेतुरिति शङ्कते । अन्य-स्येति । सहकार्यभावादीश्वरस्य भयं प्रत्यकारणत्विमत्येव नोपपद्यते सहायीभू-ताधर्मादेरिप जीवगतस्य जीवत्वादौ कारणे सित सत्त्वस्य तुल्यत्विश्वत्तेर-संभवो यस्माद्भवतीति दृषयिति । मैविमिति ॥ ७०॥

निर्निमत्तं भयं चेत्स्यात्र तस्यास्ति निवारणम् । ध्वंसेन वा निष्टत्तिः स्यादात्मनो नेष्यते तथा ॥७१॥

संसारभयस्य निमित्तनिरपेक्षत्वाच तस्येश्वरकृतत्विमिति शङ्कंते । निर्नि-मित्तिमिति । तार्हि संसारभयं सदा स्यादिति दूपयति । न तस्येति । किंच स्वाभाविकं भयमात्मन्यभ्युपगम्यते चेत्तस्याऽऽत्मित्वन्यैव निवृत्तिः स्यान्त्र चाऽऽत्मनो निवृत्तिर्वेदिकेरिष्यते तस्माद्रेदपक्षे मोक्षस्यैवानुपपत्तिरित्यातः । ध्वंसेनं वेति । वाशब्दश्रार्थे ॥ ७१ ॥

एकत्वपक्षे त्वेतेषां दोषो नान्यतमो भवेत् । भयस्याज्ञानहेतुत्वात्त्रविष्टत्तौ निवर्तते ॥ ७२ ॥

अभेदपक्षे यथोक्तसर्वदोषराहित्यमित्याह । एकत्वेति । सर्वदा संसारित्वं न कदाचिन्मुक्तत्वं वन्धहेतोर्मोक्षहेतोश्चाऽऽनर्थक्यं शास्त्रविरोधश्चेत्येतेपामिति या-वत् । तत्र हेतुं सचयति । भयस्येति ॥ ७२ ॥

अन्यहेतुः स्वतो वा स्याद्रयं नोभयथाऽपि हि । स्वातन्त्रयाभावादन्यस्मिन्स्वात्महानं च नेप्यते ॥७३॥ '

किंच भेदपक्षे भयस्यान्यकृतत्वमात्मकृतत्वं वेति विकल्प्योभयथाऽपि तित्रवृत्ति -नं संभवतीत्याह । अन्येति । अन्यस्मिन्भयनिमित्ते स्वीकृते सत्यात्मनः स्वात-कृयाभावादन्यनिमित्तं संसारभयं सदा स्यादेवेत्यन्यहेतुत्वपक्षे भयात्रिवृत्तिं साध-यति । स्वातकृयेति । आत्महेतुत्वपक्षे तु भयस्याऽऽत्मनाशानक्षीकारात्तत्कृतंः भयं सदा संभीव्यतेत्याह । स्वातमेति ॥ ७३ ॥

१ (ग. घ.) ता नैवं। २ (क. ख. ङ.) हायभूं। ३ (ग. च.) दियं नों। ४ (ग. घ.) ति। नैवं। ५ (क. ख. ङ. च.) ं डूयित । निं। ६ (ग.) स्या-तवातमं। ७ (च.) ते यस्मां। ८ (ग. घ. ङ. च.) सेनेवें। ९ (क. ख. ङ.) हेतुः स्वं। १० (ख. ग. घ. च.) ं यानिवृं। ११ (ख. ग. घ.) भाव्येतें।

#### अनिवर्स्य स्वमात्मानं न भयस्य निराक्रिया । निवृत्ताविष नैव स्यान्निवृत्त्यैव समाप्तितः ॥ ७४ ॥

कुलालकृतस्य घटस्य कुलालनाशमन्तरेण नाशवदात्मकृतस्य भयस्याऽऽत्म-नाशाहतेऽपि नाशः स्यादित्याशङ्कचाऽऽत्मेनो भयं प्रति निरपेक्षदेतुत्वान्नैवमि-त्याह । अनिवर्त्येति । तर्ति स्वात्मनिष्ठत्त्या भयनिष्ठत्तिरित्याशङ्कचाऽऽत्मनो निष्ठत्त्या भयनिष्ठत्तावपि निष्ठत्तिक्षपेणवाऽऽत्मनः समाप्तत्वाद्वयनिष्ठतिकलेन फिलेतत्वायोगान्नैतस्चक्तमित्याह । निष्ठत्ताविति ॥ ७४ ॥

अविद्यामाग्रहेतौ तु सर्वमेतत्समञ्जसम्।

तस्यामसत्यां तज्ञ स्यात्सत्यामेव हि भीर्यतः ॥ ७५॥ त्वत्पक्षेऽपि यथोक्तं सर्वं समानमित्याराङ्कचैकत्वपक्षे त्वेतेषामित्यत्रोक्तं स्मारपति । अविचेति ॥ ७५॥

> यद्ज्ञानाद्रयं यत्स्यात्तज्ज्ञानात्तत्कुतो भवेत् । रज्जुसपीदिवत्तस्मादिविधैव अयोद्रवः ॥ ७६ ॥

विदुषोऽपि भयदर्शनानाविद्याहेतुत्वं भयस्येत्याशङ्कचाऽऽह । यदज्ञानादिति । विदुषो भयस्य बाधितानुवृत्त्या भानेऽपि वस्तुतस्तदसंभवे फलितमाह । रज्जुस-पैति ॥ ७६ ॥

> विद्याविद्यात्मकं ब्रह्मं मतं चेन्न विरोधतः। पृथक दृश्यमानत्वादात्मनो घटरूपवत् ॥ ७७ ॥

श्रीकृते स्यातामित्याशङ्ख्य तयोरात्मिन स्वस्त्रपत्वं धर्मत्वं वेति विकल्प्या-सम्भावा दूषयति । विद्यति । तयोरात्मत्वाभावे हेत्वन्तरमाह । प्रथवचेति ॥७०॥

प्रत्यक्षेण हि दृश्येते विद्याविद्ये मनोगते । न तयोरात्मधर्मत्वं तस्मात्ते नामरूपयोः ॥ ७८ ॥

कल्पान्तरं प्रत्याह । प्रत्यक्षेणित । विद्या कादाचित्कं ज्ञानमविद्या मिथ्या-ज्ञानमग्रहणं च तयोर्भनोनिष्ठत्वानुभवात्तदुपादानभूतानाद्यनिर्वाच्याज्ञानगतत्व-मेव साश्र्ययोर्विद्याविद्ययोरित्याह । तस्मादिति । नामक्रपशब्देनानाद्यज्ञानमु-च्यते ॥ ७८ ॥

१ (ग.घ.च.) <sup>°</sup>त्मिनि<sup>°</sup>। २ (ख.ग.घ.) <sup>°</sup>छित्वायो<sup>°</sup>। ३ (ग.घ.) <sup>°</sup>झ गर्त ।

अन्तरा नामरूपे ये ब्रह्मबाद्ये तयोहिं तत् । न स्तो ब्रह्मणि ते आनावुद्यास्तमयाविव ॥ ७९ ॥

नामह्रपयोत्रिक्षणश्च मिथा विलक्षणत्वे ममाणमाह् । अन्तरेति । ये नामह्रपे ते ब्रह्मणः सकाशाद्धाद्धे विलक्षणे तथोश्च नामह्रपयास्तह्रह्मान्तरा विलक्षणिम-त्यर्थः । विलक्षणत्वेऽपि नामह्रपयोत्रह्मणि संगतिमाशङ्कचासङ्गत्वश्चतिविरोधा-वैविमत्याह । न स्त इति ॥ ७९ ॥

कर्मकर्तृकतैकस्य दोषः स्यादिति चेन्न तत् । संक्रान्तेज्ञीनमात्रव्यात्ति भेदनिरासिनः ॥ ८० ॥ 🤌

यत्तु जीवब्रह्मणारभेदश्चेदेतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामतीत्यत्र कर्मकर्तृत्वेश्विरोधः स्यादिति तदनूद्य दूषयति । कर्मेति । अत्र हि वाक्ये संक्रान्तेरहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानमात्रत्वात्तस्य च ब्रह्मात्मन्यध्यस्तसकार्याविद्यानिवर्तकत्वात्मन् मायां विद्यायां कर्मकर्तृत्विवरीधाशङ्का नास्तीति दूषणमेव प्रपञ्चयति । संक्रान्तेन्यि रिति ॥ ८० ॥

सुखदुःखादिसंबद्धमात्माऽऽत्मानं न वेति चेत् । भवतो सुमुक्षुता कस्माद्दिस्रस्भादेतदुच्यताम् ॥८१॥

ब्रह्मात्मिन नित्यमुक्ते संसारस्यैवाभावात्कृतस्तिवृत्तिर्विचाफलमित्याश-दृष्य ब्रह्मञ्यतिरिक्तसंसार्यभावाह्मभणः संसाराभाव मुमुक्षोरभावान्मोक्षशास्त्रात-र्थक्यं स्यादित्याह । छुत्तेति ॥ ८१ ॥

> जाग्रत्स्वप्रमुख्तेषु वस्तुवृत्तानुरोधतः । श्यामः मुखी न वेद्धीति वेत्त्यात्मानं प्रसिद्धितः ॥८२॥

न केवलं भोअशास्त्रानुपपत्त्वैव त्रस्रणि संसारसिद्धः किंतु स्वानुभववशास्त्रः पीत्पाह । जाग्रदिति । वस्तुवृत्तानुरोधतः प्रसिद्धित इति संबन्धः । वस्तुनोवृत्तं स्वस्वपूर्तं चैतन्यं तदनुसारात्प्रसिद्धिः स्वानुभवस्तद्वशादिति यावत् ॥८२॥

कार्यकारणहानाच न विभागः परात्मनि । 🦿 अभावात्कर्मकत्रीदेवीध एवावशिष्यते ॥ ८३ ॥

ब्रह्मात्म युपपत्तेरनुभवाच संसारसयारोपमुक्ता कर्मकर्तृविरोधाभावे हेत्व-न्तरमाह । कार्येति । आत्रानि कर्मकर्तृकरणादिविभागाभावे किमवशिष्टं भवती-स्याशङ्कचाऽऽह । अभावादिति ॥ ८३॥

१ (ग. घ.) °णोर्भेंद्र । २ (च.) °ति विज्ञा । ३ (क.) °रोघश । ४ (क. स्त.) संबन्धमा । ५ (क. स्त.) °द्विश्रम्भा ।

#### कारकाण्युपमृहाति विद्या बुद्धिमिवीपरे । कारकत्वमविद्योत्थं स्वतश्चाकारकात्मता ॥ ८४ ॥

किंच कूटस्थैस्याऽऽत्मनः स्वाभाविकत्वात्कर्तृत्वादेरविद्याकृतत्वात्तिर्विद्याः निवृत्तेर्ने कर्मकर्तृत्वविरोधाशङ्काऽस्तीत्याह । कारकाणीति ॥ ८४ ॥

#### यि यस्य स्वतो रूपं न तत्प्राप्तावपेक्षते । क्रियामन्यनिमित्तत्वाद्पेक्षा कर्त्रपह्नवे ॥ ८५ ॥

ं आत्मेक्षपमेव कृटस्थेत्वं क्रियापेक्षमित्याशङ्कचाऽऽहे । यद्धीति । विक्रियाया-पुरुषस्यादिक्षपायां क्रियाया निमित्तत्वादितिहेतुमाह । अन्येति । तर्हि त्व-अपिक्षे कर्मशास्त्रमनर्थकमित्याशङ्कच बुद्धिश्चद्धिद्धारेण सर्वजगन्निर्माणकारणा-ज्ञानापनोदिज्ञानमाप्तौ कर्मापेक्षेत्यवैयथ्यं कर्मकाण्डस्येत्याह । अपेक्षेति ॥८५॥

#### ः नैवेहात्रमयात्मानं जँऌकावत्परोञ्जसा । ः उपसंकामतीत्यस्माद्दीणी संकान्तिरिष्यते ॥ ८६ ॥

किमित्युपसंक्रमणं गौण्या वृत्त्या ज्ञानमात्रमिति व्याख्यातं प्रसिद्धमेवीपसं-क्रमणं कस्मात्र स्यादित्याशुङ्कचाऽऽह । नैवेति ॥ ८६ ॥

#### बहिःप्रवृत्तेः संक्रान्तिः प्रयावृत्येति चेन्मतम् । मनोमयादिवन्नैवं विरुद्धा स्वात्मनि क्रिया ॥ ८७ ॥

यथा मनो बुद्धिर्वा स्ववृत्तिद्वारेण विषयपर्यन्तं गत्वा तस्मात्यत्यावृत्य स्वा-त्मानमेवोपसंक्रामित । तथात्माऽपि मनोद्वारेण देहादौ बिहर्भूत्वा ततो निष्क-म्याऽऽत्मानमेव प्रविश्वतीति क्षुरूया संक्रान्तिरत्र संभवतीति शङ्कते । बिहरिति। कर्मकर्त्वभावस्यकत्र विरुद्धत्वाच हि तदिति दूषयति । नैवमिति ॥ ८७ ॥

## रफुरन्ती न जलूकापि स्वात्मानं स्वात्मनाऽञ्जसा । उपसंक्रामतीत्यत्र निर्भागत्वात्तथाऽपि न ॥ ८८॥

्विरोधमेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति । स्फुरन्तीति । जल्कायाः सावयवत्वादेके-नौरोन संक्रमणे कर्नृत्वमंशान्तरेण कर्मत्वं चाविरुद्धमित्यारैंङ्कामङ्गीकृत्य नैवमारेंमनि संभवति । निरवयवत्वादित्याह । अत्रेति ॥ ८८ ॥

रे'(ख. ग. घ. ङ.) 'बोखरे। २ (ग. घ.) 'स्थत्वस्या'। ३ (ग. घ.) 'न्निवृत्ते'। ४ (ग. घ.) 'त्रेत्वक्ते'। ४ (ग. घ.) 'त्रेत्वक्ते'। ४ (ग. घ.) 'मृत्पाद्यादिक'। ७ (क. ख.) जलौका'। ८ (ङ.) मुख्यसंक्रामितर'। ९ (क. ख.) 'तृत्वभा'। १० (ख. ग.) 'शङ्कच्याङ्गी' (घ. च.) 'शङ्कच्यम'।

#### तस्मात्प्राप्तिर्न संक्रान्तिर्न च कोशात्मकर्तृका । पञ्चकोशातिरिक्तात्मकर्तृका परिशिष्यते ॥ ८९ ॥

आत्मिन मुख्यसंक्रान्तेरतिक्रमणस्य प्राप्तेवी यथोक्तन्यायेनायुक्तत्वाद्वाक्या-र्थज्ञानमेवात्र संक्रमणं न च तत्कोशपञ्चककर्तृकं पञ्चानां कोशानामचेतनत्वा-ज्ञानकर्तृत्वायोगादित्युपसंहरति । तस्मादिति । विहं किंकर्तृका यथोक्ता संक्रान्तिरित्याशङ्कचाह । पञ्चकोशेति । कार्यकारणात्मककोशपञ्चकव्यतिरि-क्तक्टस्थिचन्मात्रबद्धकर्तृका संक्रान्तिरहं बद्धास्मीतिज्ञानद्वपा वाक्यकृतः स्वीकृता न च कृटस्थस्याज्ञानमन्तरेण कर्नृत्वैमित्यज्ञाने ज्ञानाचित्रचेतदुत्यं कर्नृ-त्वमिप निवृत्तं मैवेत्यात्मनः स्वेन निर्विशेषात्मनाऽवस्थानसिद्धिरित्यर्थः ॥८%॥

> कोशातिरिकरूपस्य सर्वान्तरतमात्मनः । अक्रियस्यैव संक्रान्तिनेओवत्स्यात्परात्मनः ॥ ९० ॥

आकाशमवकाशं ददातीतिवदात्मनो ज्ञानकर्नृत्वं कूटस्थस्याज्ञानोत्थमास्थे-

गुहाश्रयाभिसंबन्धो योऽविद्याविश्रमाद्रवेत । जात्मज्ञानाद्श्रमध्वस्तौ संक्रान्तिसित गीरियम्॥९९॥

आत्मिन संक्रमणमौपवारिकं न मुख्यमित्यत्रैव हेत्वन्तरमाह। गुहाश्रयेति गृहा बुद्धिराश्रयो यस्याभासस्य तद्वंता साभासेन कोशपञ्चकेनात्मेनो यः संब-न्धोऽविद्याकृतविश्वमप्रयुक्तो भवति स पुनर्वाक्योत्थात्मज्ञानात्त्वतानिकृत्या तदुत्यविश्वमध्यस्तौ कोशपञ्चकातिक्रमणादात्मा ब्रह्मैव भवतीत्यतः संक्रान्ति-रित्यौपचारिको व्यपदेश इत्यर्थः॥ ९१॥

तस्मात्सत्यमनन्तं यत्सर्वदाऽविकलेक्षणम् । तद्स्मीतिप्रबोधार्थं बहुस्यामिति कंल्प्यते ॥ ९३ ॥

ब्रह्मात्मिन कर्नृत्वं वास्तवमेव सृष्टिश्वतिवशादेष्टव्यमित्याशङ्कच पदिश्वतम-कारेण ज्ञानोत्पत्त्यर्थत्वेन सृष्टिपवेशादेरारोपितत्वान्मैवमित्याह।तस्मादिति॥९२॥

पञ्चकोशातिवत्यातमा ज्ञानभानूद्यात्क्रमात् । क्रिक्यां ज्ञानभानूद्यात्क्रमात् । क्रिक्यां ज्ञानभानूद्यात्मानं दीपवत् ॥९३॥ क्रानफलमदानीमुपसंहरति । पञ्चकोशेति ॥ ९३॥

१ (ग. घ.) विमज्ञा। २ (ग. घ.) मेवात्म। ३ (ग. घ.) गीयते॥९१॥ ४ (क. च.) द्वतामा। ५ (ग. घ.) नर्नावाक्यो। ६ (ख. इ.) कल्बते॥९२॥ ७ (ख.) वीत्मज्ञा।

#### तदेतस्मिन्यथोक्तेऽर्थे श्लोको मन्त्रोऽपि विद्यते । अशेषानन्दवछ्यर्थसारस्यास्य प्रकाशकः ॥ ९४ ॥

निरितशयानन्दरूपं निःशेषानर्थनिवृत्त्युपलक्षितं ब्रह्म तदज्ञानादात्मा संस-रित तज्ज्ञानाच मुक्तो भवतीत्यस्मिन्ब्राह्मणोक्तेऽर्थे तदप्पेष श्लोको भवतीति-मञ्जमवतार्यति । तदेतस्मित्रिति ॥ ९४ ॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

> यतो वाचो निवर्तन्ते तद्बह्मेति प्रतीयताम् ॥९५॥ शब्दप्रवृत्तिहेतूनां प्रत्यगात्मन्यसंभवाद् । शब्दार्थासंभवं प्राह ह्यप्राप्यत्याद्रशच्छ्रुतिः ॥ ९६ ॥

शब्दातिरिक्तममाणागम्यं ब्रह्माहमस्मीति प्रतिपत्तव्यमित्यस्मित्रर्थे यत इत्या-दिवाक्यमाकाङ्क्षां पूरयन्योजयति । यत इति ॥ ९५ ॥

अमाप्येत्यत्र विवक्षितमर्थं कथयति । शब्दमवृत्तीति । पष्टीगुणक्रियाजाति-द्बद्धयः शब्दमवृत्तिहेतवः शब्दार्थासंभवः शब्दवाच्यत्वासंभवः ॥ ९६ ॥

,तस्माल्लक्षणवाचीनि सत्यादीनि पुराऽब्रुवम् । विशेषणविशेष्यानां निषेधात्कोशशायिनाम् ॥ ९७ ॥

ैंकर्थं तर्हि ब्रह्मणः शब्दप्रमाणकत्विमत्याशङ्कचोपक्रमे दर्शितं स्मारयति । सस्मादिति । वाच्यत्वासंभवादिति यावत् ॥९७॥

निर्ममं निरहंकारं ब्रह्मैवात्मेत्युपास्महे । द्रव्यादिविषये यानि प्रयुक्तानि प्रयोक्तृभिः॥ देने स्वार्थहेतोर्निवृत्त्यैव निवर्तन्ते वचांस्यतः॥ ९८॥

लक्षणावृत्त्या बोधकंशब्दवशादुत्पन्नज्ञानात्प्रत्यक्तवेनैव ब्रह्मपतिपितिरिति विशेषं दर्शयति । निर्मममिति । यत इत्यादिवाक्यस्यार्थं पूर्वोक्तमुपसंहरति । द्रव्यादीति।यानि लोके द्रव्यगुणाचनात्मविषये श्रोतृबुद्धिसद्धचर्थं मयोक्तृभि-वृद्धैर्वचांसि मयुक्तानि मतीयन्ते तानि स्वार्थे मवृत्तिहेतोः षष्ठचादेनिवृत्त्यैव ब्रह्मणो निवर्तन्ते तस्मान्न ब्रह्मणो वाच्यतेत्यर्थः॥ ९८॥

#### न मातृयायिनो यस्मात्प्रत्यया बुद्धिकर्तृकाः। तित्रवृत्तौ निवर्तन्ते तस्मात्ते मनसा सह ॥ ९९ ॥

मनसा सहेतिभागस्यार्थमाह् । नेत्यादिना । प्रत्यया विपरिणामा बुद्धि-कर्नुकाः सर्वे बुद्धितेद्वृत्तिसाक्षिणि मार्तार यस्माद्गन्तुं न पारयन्ति तस्मानेषां प्रत्ययानां साक्षिणः सकाशाश्विवृत्तौ तेज्जनकाः शब्दाः स्वकार्यभूतैर्मनःशब्दिः तैस्तैरेव प्रत्ययैः सह निवर्तन्ते।अतः शब्दतज्ज्ञानयोरविषयो ब्रक्षेत्यर्थः॥६९॥

#### यतो वाचोऽभिधानानि प्रयुक्तान्युपलब्धये । क्ष्म सर्वाण्यनभिधायेव निवर्तन्तेऽवबोध्य च ॥ ६०० ॥

ति कुतो ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणैकत्विमत्याशङ्कच छक्षणावृत्त्या ब्रह्मणि शा-स्त्रस्य बोधकत्विमत्युक्तं स्मार्यात । यत इति । वाचकत्वाभावेऽपि छक्षणेप बोधमाधायैव निवृत्तेर्ने शब्दप्रमाणकत्वद्दानिरितिशेषः ॥ ६०० ॥

## उद्यादि च यच्छब्दैर्ज्ञानमाकारविद्धयः। स्वतो बुद्धं तद्प्राप्य नाम्रा सह निवर्तते॥ १ ॥

ज्ञानेन सह शब्दानां निवृत्तिमुक्त्वा शब्देन सह ज्ञानस्य निवृत्ति दर्शयति । उदयादीति ॥ १ ॥

## माहात्म्यमेतच्छब्दस्य यद्विद्यां निरस्यति । मुषुप्त इव निद्राया दुर्बल्खाच बाध्यते॥ २ ॥

त्रह्मणः शब्दतज्जन्यंशानाविषयत्वे कथं तद्गताविद्यानिवर्तकत्वं शब्दस्य सिद्धचतीत्याशङ्कचाह । माहात्म्यमिति । तत्त्वमस्यादिवाक्यस्यात्मविषयत्वम-न्तरेण तद्गताविद्यानिवर्तकत्वे दृष्टान्तमाह । सुषुप्त इति । यथा सुषुप्ते पुरुषे देवदन्तोत्तिष्ठेत्यादिस्तद्भोधकः शब्दस्तमविषयीकुर्वज्ञेव तद्गतिनद्रापा निवर्तको दृश्यते तथाऽत्रापीत्यर्थः ॥ २ ॥

१ (ग. घ.) विद्वति साँ। २ (ग. घ.) वित्तवाँ। ३ (ड. घ.) णाताः। ४ (ग. घ.) नियविः।

বিষয়ৰ্ভখা

#### दुर्बल्तादविद्याया आत्मत्वाद्वोधरूपिणः । शब्दशक्तेरचिन्यत्वादिद्मस्तं मोहहानतः॥ ३॥

अविद्याया दुर्बलत्वाच प्रत्यगात्मिन शब्दोत्थविद्या तद्धाधिकेत्याह । दुर्बल-त्वाचेति। दार्शन्तिकं प्रपञ्चयति। दुर्बलत्वादिति। बोधैकरसस्यात्मत्वात्तत्रावि-द्याया दुस्यत्वाद्विषमञ्जादिषु दष्टत्वादेव शब्दसामध्यस्याचिनत्यत्वादात्मनो विष-धीक्रणमन्तरेण तदाकारज्ञानोदयमात्रेण तत्राविद्यां शब्दो निवर्तयतीत्यर्थः॥३॥

## अग्रहीत्वेव संबन्धमिधानाभिधेययोः । हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिताः परेः ॥ ४ ॥

सुषुप्तदृष्टान्तं पूर्वोपिदिष्टं प्रपञ्चयति । अग्रहीत्वैवेति । सुषुप्ते हि स्थानेपार्थ-स्थैवीधिताः सुषुप्तास्तत्काले शब्दार्थयोः संबन्धं पूर्वविदितमपि स्मर्गेगेनाप्रति-पद्मैव शब्दोत्थज्ञानाभिद्रां परित्यज्योत्तिष्ठन्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥

जाग्रहम् यतः शब्दं सुषुप्ते वेत्ति कश्चन्।

ध्वस्तेऽतो वचसाऽज्ञाने ब्रह्मास्मीति भवेन्मातिः ॥५॥

सुषुप्तिकाले संबन्धास्मरणे शब्दास्मरणं कारणमाह । जाग्रह्नदिति । यथा-सुषुप्तिकाले संबन्धस्मरणमन्तरेण फलवती शब्दार्थमितपत्तिर्दृश्यते तथाऽख-ण्डेक्स्सद्मक्यार्थान्वियत्वमाद्यर्थे संबन्धग्रहणाहते एव शबले त्वमाद्यर्थे शक्ति-अहणमात्रेणं लक्षणावृत्त्या प्रत्यग्भूते ब्रह्मण्यविषये शब्दो बुद्धिं जनपति तया बुद्धचा ध्वस्ते सत्यज्ञाने ब्रह्माहमस्मीत्यनुभवो भवतीत्याह । ध्वस्त इति ॥ ५ ॥

नांभेदः क्रिययोरत्र क्रियातत्फलभेदतः।

किं पूर्वमितिचोद्यस्य नात्रातः संभवी भवेत् ॥ ६ ॥

ज्ञानस्य कारणत्वादज्ञानध्वंसस्य कार्यत्वात्कार्यकारणयोश्च पूर्वापरीभावस्य व्यवस्थितत्वाचोद्याभासस्य निरवकाशत्विमत्याह । नेत्यादिना ॥ ६ ॥

्रअविद्याघातिनः शब्दाँदहं ब्रह्मेतिधीर्भवेद । नश्यत्यविद्यया सार्घे हत्वा रोगमिवौषधम् ॥ ७ ॥

्रज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वेपि निवर्तकान्तरं तस्य मृग्यमित्याशङ्क्याह । अविद्येति ॥ ७ ॥

१ (ग. घ. च.) °ब्दोत्थावि । २ (ग. घ.) पूर्व विहित (च.) पूर्वाविहित । ३ (ग. घ.) रणमप । ४ (ङ.) °पुप्तो वे । ५ (ग. घ.) ° छे शब्दसम । ६ (ङ.) म भे । ७ (ग. घ.) ब्हा चाहं ।

## अवशिष्टं स्वतो बुद्धं शुद्धं मुक्तं ततो भवेत् । नातः स्याद्रावनापेक्षा नापि मानान्तरं प्रति ॥ ८॥

सकार्याविद्यानिवृत्तौ किमविशष्यते तदाह । अवशिष्टमिति । यथोक्तस्य वस्तुनोऽवशिष्टत्वे तत्र नियोगभावनयोरन्यतरापेक्षा मानान्तरापेक्षा वा नावतर-बीति विचारान्तरं पस्तौति । नात इति । भावनाशब्देन नियोगोऽपि यद्यते नित्यत्वादुक्तस्य मुक्तिक्षपस्य वस्तुनो नियोगभावनयोरपेक्षा न युक्ता बुद्धत्वान्मा-नान्तरं मत्यपि नापेक्षा तत्र सिद्धयतीत्यर्थः ॥ ८॥

## जलोकिकत्वाद्वीधस्य स्वतश्चावगमात्मनः । बीध्ये हि लोकिकेऽपेक्षा परतोऽवगतो तथा ॥ ९ ॥,

मानान्तरीयोग्यत्वाचोक्ते वस्तुनि तदपेक्षा नास्तीत्याह । अलोकिक-त्वादिति । तत्रैव हेत्वन्तरं पूर्वीकं स्मारयति । स्वतश्चेति । मानान्तरापेक्षा ताहै कुत्रेत्याशङ्क्य मानान्तरयोग्ये स्वप्रकाशत्वरहिते च तदपेक्षेत्याह । बोध्ये हीति ॥ ९ ॥

## नद्यास्तीरे फलानीव प्रसक्षाद्यनपेक्षेतः । किमिवेहान्यमानेषु तवापेक्षाऽभिधाश्चतेः ॥ १० ॥

उक्तस्य वस्तुनो मानान्तरापेक्षाभावं व्यतिरेकदृष्टान्तेन स्फोरयित । नद्या इति । यथा नद्यास्तीरे फलानि सन्तीति लौकिकाभिधाश्वतेराप्रश्रयुक्ताया मूल्प्रमाणापेक्षा दृश्यते न तथा तत्त्वमस्याद्यभिधाश्वतेरन्यमानेषु तवापेक्षा युक्ता तदर्थे प्रत्यक्षाद्यपेक्षाया वक्तुमशक्यत्वादतो वस्तु तन्मानं चानपेक्ष-मित्यर्थः ॥ १०॥

## प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयो निश्चितिस्तथा । यत्सांनिध्यात्प्रसिध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्षते ॥११॥

किंच सर्वसाधकत्वात्पूर्वीकस्य वस्तुनो नास्ति मानान्तरापेक्षत्वित्याइ। प्रमाता चेति ॥ ११॥

१ (स्त. ग. घ.) 'ह्रोध्यस्य । २ (ग. घ.) 'रानपेक्षत्वा'। २ (ज्ड.) 'क्षकः। किं। ४ (क. स्त.) 'रे पश्च फ'। ५ (क.) 'पेक्षितमिं।

#### जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तेषु घटोऽयमितिसंविदः। व्यवधानं न चेहास्ति तद्भावाभावसाक्षितः ॥ १२ ॥

यथा घटोपमितिसंविदो देशकालज्ञानबुद्धिवृत्तिलक्षणं व्यवधानमस्ति न तथा नागरिताचवस्थात्रये पत्यगात्मनः सिद्धौ किंचिद्यवधानमुपलभ्यतेऽतो व्यवधा-नभावाभावसाक्षित्वादात्मनः सदाभौनान्न तत्र मानान्तरापेक्षेत्याह । जा-यदिति ॥ १२॥

## इद्मेबिमदं नैविमितिबुद्धिर्विभागभाक् । अनात्मिकात्मवत्यत्र येनासौ किमपेक्षते ॥ १३ ॥

किंचेदं कर्तव्यिमदं न कर्तव्यिमत्येवंपकारा बुद्धिर्भागभागिनी स्वारस्येन ख़क्रपशून्या येन चिदातमना स्वक्षपवत्यास्रक्ष्यते नासावातमा भावनां नियोगं मानान्तरं वा किंचिदपेक्षितुं क्षमते तस्य सर्वप्रकारबुद्धिसत्तापेदत्वादित्याह । इदमिति ॥ १३ ॥

कर्जादिव्याप्टतेः पूर्वमसंकीर्ण उपाधिभिः। अविक्षिप्तो ह्यसंसुप्तोऽनुभवः किमपेक्षते ॥ १४ ॥

कर्त्रादिकारकव्यापारात्पूर्वमेव स्वापादावात्मनः सद्भावोफलब्धेश्च न तत्सिद्धौ नियोगभावनामानान्तरेष्वपेक्षास्तीत्याह । कत्रीदीति ॥ १४ ॥

<sup>ंत</sup>ं अभिधेयं न यदस्तु प्रत्ययंश्व न ढौकते।

नियुक्तोऽपि नियोगेन कथं तद्द्रष्टुमहिति ॥ १५ ॥ किंवात्मनो नियोगापेक्षा न स्वसत्तासिद्धये युक्ता तदीयसत्ताया नित्यत्वात्र वं तदर्शनाय नियोगापेक्षा संभवतीत्याह । अभिधेयमिति ॥ १५ ॥

#### ा विषि मानान्त्रप्राप्तं वस्तुवृत्तं निवर्तयेव । नियोगार्थानुरोधेन यदि वस्त्ववबोध्यते ॥ १६ ॥

अपिच वैधज्ञानानुरोधेन यदि वस्तुसिद्धिरिष्यते तदा तत्त्वमस्यादिवाक्यं हर्ष्टव्यादिवाक्यांपेक्षया मानान्तरं तेनावगतं यत्मत्यग्भूतं ब्रह्म तदयं वादी निराकुर्यानियोगानुरोधेन वस्तुबोधने तत्त्वमस्यादिवाक्यस्यापि नियोगसिर्द्धा-क्रेबोपक्षीणस्वादम्धेपरस्य प्रत्यक्षाँदिविरोधे वस्तुनि मानत्वानुपपत्तेरित्याह । अपि मानान्तरेति ॥ १६ ॥

<sup>-</sup> १ (क. ख.) भावान । २ (ग. घ.) प्रमातृत्वा (च.) पदातृत्वा । ३ (ग.) ैंक्स्यते । ४ (ग. घ.) °यस्तु न। ५ (च.) च दर्शे । ६ (ग. घ. ङ.) °गानु-प्रवेशेन । ७ (ग. घ.) 'पेक्षाया । ८ (ग. घ.) 'द्वाविवो'। ९ (क. ख.) 'न्य-त्तरस्य । १० (क. क्ष. ) 'क्षावि'।

#### भाव्यते सन्नपीहार्थः प्रसिद्धेर्छोकवाह्नवत् । ब्रह्मणस्त्वप्रसिद्धत्वात्तथाप्यत्र सुदुर्छभम् ॥ १७ ॥

ब्रह्मज्ञाने विध्यसंभवे हेत्वन्तरमाह । भाव्यत इति । यर्चेप्यसकि सुलो-कस्यामित्वलक्षणोऽथीं व्यवहारभूमावसौ वाव लोको गौतमामिरिति श्वत्या भाव्यते । सुलोकोऽमिश्चेति पदार्थयोरत्र प्रसिद्धत्वात्तथाऽपि ब्रह्मणोऽभिभे-तस्य नित्यश्रद्धत्वादिलक्षणस्य लोकवदमिवचामसिद्धत्वादत्र ब्रह्मज्ञाने विधान-मतिदुर्लभमनुषपत्तमित्यर्थः ॥ १७॥

> क्रियते छोकिकोऽप्यर्थः पदार्थान्वयरूपतः । अवाक्यार्थात्मकं ब्रह्म तथाप्यत्र सुदुष्करम् ॥ १८ ॥

अतश्च ब्रह्मज्ञानं विधातुमशक्यमित्याह । क्रियत इति । यद्यपि नियोगो भावनां वेत्यस्त्रोकिकोऽप्यर्थः कर्तुं शक्यते पदार्थान्वयद्वारा संस्पृष्ठस्यत्वात्तथाऽपि ब्रह्मावाक्यार्थात्मकमस्यण्डेकरसमतो न तज्ज्ञाने विधानं सुकरमित्यर्थः ॥ १८ ॥

> प्रमाणमप्रमाणं च प्रमाभासस्तथैव च । कुर्वन्त्येव प्रमां यत्र तद्संभावना कुतः ॥ १९ ॥

अवाक्यार्थात्मकं ब्रह्मत्यत्युक्तं ब्रह्मणोऽसंभावितत्वादित्याशङ्कचाहः। श्रमा-णमिति । श्रमाणादिसाधकत्वेन नित्यदृष्टिस्वभावस्य ब्रह्मणः सिद्धत्वात्तदसंभा-वना नास्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥

प्रामाण्यमेतत्प्रष्टेन कस्मान्नेत्यभिधाश्चतिः । वियोगस्यापि मानत्वं नानपेक्ष्य प्रभामिमाम् ॥२०॥

वेदान्तेषु ज्ञाननियोगानङ्गीकारे कथं प्रामाण्यमित्याशङ्कय पूर्वे क्रिक्टस्थानु-भवस्थिताविद्यातत्कार्यनिवर्तकज्ञानकारणत्वेन वेदान्तप्रामाण्यं नियोगमन्तरे-णाविरुद्धं सिध्यतीत्याह । प्रामाण्यमिति । किंच नियोगस्य संसर्गाक्षेपकत्वेच तत्प्रामाण्यं त्वयेष्यते न च जडस्य नियोगस्य यथोक्तमनुभवमन्तरेण मानावमन् नुमन्तुं शक्यते तस्मात्रियोगसाधनत्वेन प्रामुक्तानुभवस्याभ्युपगन्तव्यत्वाद्यं र्ज्ञाननियोगाङ्गीकारेणेत्यभिषेत्याह । नियोगस्येति ॥ २० ॥

१ (ग. घ.) विद्यासं। २ (घ.च.) ध्यसः। ३ (ग. घ.) को गोतः। ४ (ग. घ.च.) नाचेसः। ५ (क. ख.) भाषिक्षकः। ६ (ग. घ.) नुमातं शः ७ (च.) छं विज्ञाः। ८ (ग. घ.) जानं नि।

### पश्येदात्मानमित्यादि वाक्यं यत्स्यादिधायकम् । ज्ञानंकर्तव्यतौयां तं नियोज्य पुरुषं प्रति ॥ २१ ॥

किंच वेदान्तेषु विध्यभ्युपगमे विधिवाक्याद्वाक्यान्तराद्वा ब्रह्मसिद्धिरिति विकल्प विधायकस्य वाक्यस्य विधावेव चरितार्थत्वात्र वस्तुनि मानतेत्याचं दूषयति । पद्यदिति ॥ २१ ॥

> स्वव्यापारेऽनपेक्ष्यैव वस्तुवृत्तं वची यतः । नियुद्धे पुरुषं तस्माहस्तुवृत्तं मुदुर्लभम् ॥ २२ ॥

पुरुषव्यापारे वस्तुवसमनपेक्ष्यैव पुरुषस्य प्रवर्तकत्वाद्विधायकं वाक्यं वस्तुनः साधकं न भवतीत्येतदेव साधयति । स्वव्यापार इति ॥ २२॥

स्वशक्तयननुरूपं चेत्कार्यं वाक्यशतैरापि । नियुक्तोऽपि न तित्सिद्धावलं शक्ये स हिश्वरः ॥२३॥

कानस्य विधेयत्वमङ्गीकृत्योक्तं तदेव नास्तीत्याह । स्वशक्तीति । यँद्धि ज्ञा-नाख्यं कार्यं पुरुषस्य कर्तुमकर्तुमन्यर्थां कर्तुमशक्यं तत्र द्रष्टव्यादिवाक्येरने-कैर्नियुक्तोऽपि पुरुषो ने ज्ञानसिद्धौ स्वातन्त्र्यमवस्त्रवन्ते । ज्ञानस्य ममाणवस्तुपर-तत्रस्य पुरुषाधीनत्वाभावाद्यागादौ हि पुरुषः स्वाधीने स्वतन्त्रो भवति तस्मा-द्विशियुटनायोग्यत्वाज्ज्ञानस्य न तत्र विधिरस्तीत्यर्थः ॥ २३ ॥

> अभिधाश्चातितत्सिद्धौ व्याष्ट्रच्छेत प्रयत्नतः । विधिवाक्यानुगामित्वान्नार्थस्ष्टेक्स्यात्स्वतन्त्रतः ॥२८॥

तत्त्वमस्यादिवाक्याद्विधिवाक्यातिरिक्ताद्वस्तुसिद्धिरिति द्वितीयं कल्पमुत्था-पयति । अभिधेति । अभिधाश्चतेरापि विध्यनुसारित्वात्र स्वातन्त्र्येण वस्तुसाध-कत्वमिति दूषयति । विधीति ॥ २४ ॥

१ (क. ख.) ज्ञानंक। २ (क. ख.) व्यतां यां। ३ (ग. घ.) वं किती (ड.) वं कता। ४ (ग. घ.) विश्व वां। ५ (ग.) धायेव। ६ (क. ख.) पे पेस्मां। ७ (ग. घ. ड.) पद्विज्ञा। ८ (ग. घ. च.) धावा कं। ९ (ग. घ. ति किं। १० (ग. घ. ड.) व्यायच्छेत। व्यापारं कुपोदित्यर्थः। ११ (ग. घ. इ.) विवत्मोनुं। १२ (ड. स्पृक्का स्वतं।

स्वमांसान्यपि खाद्नित नियोगानतिलङ्घिनः ॥२५॥ जहत्यपि प्रियान्प्राणाञ्शक्यार्थत्वात्ततोऽपि हि । अशक्ये विनियुक्तोऽपि कृष्णलाञ्श्रपयेदिति॥२६॥

ज्ञानस्य पुरुषतन्त्रत्वाभावात्तत्कतुं पुरुषो न शक्नोतीत्यत्र वैधर्म्यदृष्टान्तमाह् । स्वमांसानीति । यथा कृष्णलान्त्रभपयोदिति विक्वित्तिपलके कृष्णलपाके सर्वभिन्वाशक्ये नियुक्तोऽपि बुद्धिपूर्वकारी न मवर्तते तथा ततोऽपिकृष्णलपाकादृशक्ये ज्ञाने नियुक्तो विवेकी तदशक्यत्ववुद्ध्या नेव तत्र मवर्तितुं मभवति ततः स्वानधीने ज्ञाने न युक्तो विधिरिति साधर्म्थदृष्टान्तेन स्पष्ट्यति । सतोऽ-पीति ॥ २५ ॥ २६ ॥

सर्वातमनाऽप्यसौ कुर्वन्कुर्यात्तस्करकन्डुवत् ॥२७॥ नेचोपासान्तराधीनो ब्रह्मज्ञानोद्यो भवेत् । • तं यथा तं तमेवेतिन्यायदृब्धश्चतेः स्मृतेः ॥ २८ ॥

यदि पुनः सर्वात्मना कर्तुमश्ययमिष ज्ञानमसौ नियोज्यो नियोगेक्टादेव कुर्यात्तदाऽयं सामध्यमनपेक्ष्य नियोगमेशानुरुध्य कुर्वन्केव छक्षेशभागी भूत्वा स्वापेक्षितं पुरुषार्थं न मितपञ्चत इति सदृष्टान्तमाह । सर्वात्मनिति । किथिबौर्गं कृत्वा स्वकीयचौर्यसंवरणार्थं संनिहितं कन्दुग्रहं मितिष्टो गृहस्वामिना कृन्दुना कृन्दुकर्मणि नियुक्तस्तरकर्मण्यशक्ये विनियुक्तत्वात्तरकुर्वन् राजपुरुपेस्तरकर्मः न्वेषमाणैस्तत्र झिटित समागतरुक्ते कर्मण्यकुश्चलतां समास्रोच्यं तस्करोऽयन्वेषमाणैस्तत्र झिटित समागतरुक्ते कर्मण्यकुश्चलतां समास्रोच्यं तस्करोऽयन्वेषमाति ज्ञात्वा गृहीतो व्यर्थक्केशभागी यथा तस्करकन्दुः संवत्तस्वधः॥ २०॥ नियुक्तोऽपि तस्य कर्तुमशक्यत्वात्तत्कुर्वन्व्यर्थक्केशभागी भवेदित्यर्थः॥ २०॥

ज्ञाने विध्यभावेऽपि वैधोपासँनातो ज्ञानं भवतीत्याशङ्कच श्रुतिस्मृतिभ्यामुपासनस्य ज्ञानः तिरिक्तफल अवणान्मैवमित्याह । नचेति । न्यायशब्देन तत्कतुन्यायो ग्रह्मते ॥ २८ ॥

नार्थस्प्रगावना चेत्स्याद्वह्मधीजन्मने न सा । स्वभ्यस्ता राजती नो धीः शुक्तिकाज्ञानजन्मने॥२९॥

किंचोपासनस्यार्थसाधकत्वे ज्ञानानितरेकादर्थासंस्पर्शित्वं बक्तव्यं तस्य ज्ञानसाधनत्वासिरित्याह । नार्थेति । उपासनस्यार्थास्पर्शित्वेऽप्यभ्यासपकर्षां द्रवित सम्यग्धीहेतुतेत्याशङ्कचाह । स्वभ्यस्तेति ॥ २९ ॥

१ (ग. घ.) ने तेन नि । २ (ग. घ.) नभोषा । ३ (ग. घ.) हु । ४ (ग. घ.) ग्वस्वादे । ५ (घ. च.) वं स्वसा। ६ (ग. घ.) हु : स् सं । ७ (ग. घ.) सनतो । ८ (क. स्व.) कार्या । ९ (ग. घ.) त्वेत्वभूया ।

#### द्रष्टव्यक्षेद्रवेदात्मा स्यान्नियोगस्तदात्मनि । निषेधाद्दर्शनस्येह न नियोगोऽस्त्यतः परे ॥ ३० ॥

विद्यावहयां

द्रष्टव्यश्वतेरात्मज्ञाने तद्वपासने वा नियोगः स्यादित्याशङ्कच न दृष्टेरित्या-दिना दर्शनादिविषयत्वनिषेधान्नात्मज्ञाने तद्वपासने वा नियोगोऽस्तीत्याह । द्रष्टव्यश्चेदिति । आत्मनीत्यात्मज्ञाने तद्वपासने वेत्यर्थः । दर्शनस्येत्युपास-नस्याप्युपलक्षणमतः परे दर्शनादेरगोचरे वस्तुनि दर्शनादौ न नियोगोऽस्ती-त्यर्थः ॥ ३०॥

#### नियोगानुप्रवेशेन वस्तुतत्त्वं प्रबोध्यते । न हि विध्यनपेक्षस्य प्रामाण्यमनुवादिनः ॥३१॥

नियोगानभ्युपगमे वेदान्तानामनुवादकत्वे नाप्रामाण्यमसङ्गानियोगद्वारैव तेषां वस्तुबोधकत्वर्मिति राङ्कते । नियोगेति ॥ ३१ ॥

> नैवं यतः क्रियैवेह चोदनाभिर्विधीयते। स्वव्यापारे यतस्ताभिर्नियोक्तं शक्यते पुमान्॥ द्रव्यस्वरूपे साध्यत्वात्कथं ताभिः प्रवर्त्यते॥ ३२॥

कि वेदान्तेष्वात्मिन तज्ज्ञाने वा विधिविंवक्ष्यते नाऽऽद्य इत्याह । नैवमिति । विधिव्यवहाभूमी क्रियाया एव कर्तव्यत्वेन विधिमिरिभधानान्नात्मिन विधिश-द्वेत्यर्थः । साध्येऽर्थे नियोगस्य सावकाशत्वादात्मिन सिद्धेऽर्थे तस्य निरवका-श्रत्विमत्येतद्वपपादयति । स्वव्यापार इति ॥ ३२॥

### नचापीहात्मविज्ञानं चोदनाभिर्विधीयते । स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति द्येतस्मात्तस्य सिद्धितः॥३३॥

न द्वितीय इत्याह । नचेति । किं शाँब्दमात्मज्ञानं विधेयं किंवा ज्ञानान्तरं प्रथममपि स्वीत्पत्त्यर्थं स्वफलार्थं वा विधीयते नाऽऽच इत्याह । स्वाध्याय इति ॥ ३३॥

१ (ग. घ.) दिति वि<sup>°</sup>। २ (ग. घ.) त्वेन पा । ३ (क.) भित्याझ । ४ (ग.घ.) विधेर । ७ (ङ.) शाब्दात्म ।

क्मीवबोधो न यथा नियोगान्तरमिक्षते ।
तथैवात्मावबोधोऽपि न नियोगान्तराद्भवेद् ॥ ३४ ॥
शाब्दस्यात्मविज्ञानस्याध्ययनविध्यनुरोधादेवोत्पक्तेष्ठपक्तेस्तदर्थ नास्ति
विध्यन्तरापेक्षेत्येतदेव दृष्टान्तेन साध्यति । कर्मेति ॥ ३४ ॥
स्यादेतदात्मबोधस्य नियोगविरहाद्यदि ।
पुमर्थकारिता पुंभिर्छभ्यते न तु छभ्यते ॥ ३५ ॥
नियोगेकाधिगम्यत्वाच्ज्ञानकार्यस्य नान्यतः ।
प्रमान्तरादिदं सिद्धधेन्नापि स्याद्मिधानतः ॥ ३६ ॥
आत्मज्ञानस्य विधेयत्वमन्तरेण फल्वन्तं चेत्र तस्य विधेयत्वं सिध्येनवानसरेण विधेयत्वं फल्वन्तं तस्य लभ्यते तेन तस्य फल्लिद्धचर्थं विधेयतेषि
कल्पान्तरमुत्थापयति । स्यादेतदिति ॥ ३५ । ३६ ॥

नैतदेवं यतो नेह ज्ञेयार्थव्याप्तिमात्रतः।

फलान्तरं प्रवीधस्य किंचित्संभाव्यतेऽण्वपि ॥३७॥ भ ज्ञेपनिश्चयस्य ज्ञानफलेत्वात्तस्य च ज्ञानोत्पचिनान्तरीयकत्वात्र फलाय ज्ञाने विधिरिति परिहर्रात । नैतदिति ॥ ३७॥

अन्तरेण नियोगं च स्वात्मबीयस्य सिद्धितः ।
स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति ब्रूहि स्यातिकं नियोगतः॥ ३८॥
ज्ञानं चेद्वत्पचते तदा ज्ञेपाभिव्याप्तिक्षपं फलं विधिमन्तरेण सिध्यतु तद्वत्यनिरेव विध्यमावे कथं सिद्धेदित्याशङ्क्य न चापीत्यत्रोक्तं स्मार्यित । अन्तरेणेति ॥ ३८॥

नैवं यतोऽन्यदेवेदं विज्ञानान्तरमात्मानि । सोपायं कार्यमित्यवं चोद्यते केवलं परम् ॥ ३९ ॥ न वयं शोव्दज्ञानं विधेयं ब्रूमः किंतु ज्ञानान्तरमेव शमदमाञ्चपायसिंदवं विधेयमितिमतान्तरमुत्थापयित । नैवमिति ॥ ३९ ॥

शब्दाज्ञनितविज्ञानाद्यतिरिक्तं परात्मगम् ॥ ४० ॥ असंमृष्टापरोक्षवस्तुगोचरत्वं केवलत्वं ज्ञानान्तरमेव विशदयन्परत्वं स्कोर-यति । शब्दादिति ॥ ४० ॥

१ (ङ) 'विहराद्य'। २ (ग. घ. च.) 'लवत्वा'। ३ (ङ.) स्वात्माबो'। ४ (ग. घ' ङ.) 'नं चैतदु'। ५ (ङ. च.) शाब्दं झा'। ६ (ङ.) 'नाद्ति'।

न हि शब्दसमुत्थेन ब्रह्मज्ञानेन शक्यते । तस्यावाक्यार्थरूपत्वात्परिच्छेत्तुं घटादिवत् ॥ ४३ ॥ शाब्दज्ञानेनैव ब्रह्मणः सिद्धत्वादनर्थकं ज्ञानान्तरविधानिमत्याशङ्कचाऽऽह । न हीति ॥ ४१ ॥

> नानापदार्थसंसर्गलभणोऽयं यतः स्मृतः । वाक्यार्थो वाक्यविद्धिर्हि प्रमावाक्यं च नो मतम् ॥ तस्य चाविषयत्वानु ब्रह्मावाक्यार्थरूपभृत ॥ ४२ ॥

कथमवाक्यार्थह्नपत्वं ब्रह्मणः स्यादित्याशङ्कचाखण्डेकरसत्वाङ्गीकारादि-त्याह । नान्येति । ब्रह्मणि वाक्यं प्रमाणिमत्यभ्युपगमादवाक्यार्थत्वं तस्यासि-द्धिमित्याशङ्कच वाक्यं ब्रह्मणि प्रमाणिमत्येतदङ्गीकृत्य वाक्यार्थत्वं तस्य निर्-स्यति । प्रमेति ॥ ४२ ॥

विज्ञानान्तरगम्यं तद्भ्युपेयं बलाद्पि । नचेद्दाक्योत्थविज्ञानग्रोह्यं ब्रह्माभ्युपेयते ॥ नाऽऽम्रायाथीं अवेत्तर्हि नैवं वेदार्थ एव च ॥ ४३ ॥

अवाक्यार्थत्वे ब्रह्मणः सिद्धे शाब्दज्ञानातिरिक्तज्ञानगम्यत्वं तस्य बलादेव प्राप्नोतीति फलितमाह । विज्ञानान्तरेति । ब्रह्मणो वाक्योत्थज्ञानाविषयत्वे वेदवाक्यं तत्र प्रमाणमित्यङ्गीकारो विरुध्येतेति शङ्कते । न चेदिति । वेदवा-क्योत्थज्ञानाभ्याससाध्यसाक्षात्कारलक्षणज्ञानगम्यत्वाद्वेदार्थत्वं ब्रह्मणः सिध्य-तीति परिहरति । नैविषिति ॥ ४३ ॥

कथं वेदार्थतैतस्य न चेहाक्यार्थ इष्यते ॥ ४४ ॥ पुंच्यापारानधीनत्वान्न नियोगाद्यं अवेद । पदार्थानन्वयान्नापि वाक्योत्था बोध आत्मिन ॥४५॥ उक्तमेव सेद्धान्तिकं चोचमनुबद्धति । कथमिति ॥ ४४ ॥

बेदोत्यज्ञानगम्यत्वेन वेदार्थत्वमिति भवन्तियोगाद्भवदाज्ञाबलानायमर्थः सिध्ये-दयमस्य वाक्यस्यार्थं इत्यस्यार्थस्य पुरुष्व्यापारसाध्यत्वाभावादिति पूर्ववादी परिहरति । पुंच्यापारेति । धर्मस्य वाक्योत्थज्ञानगम्यत्वेन वाक्यार्थत्ववद्ग-द्मणोऽपि स्पादित्याशङ्कचाऽऽह । पदार्थेति । पदस्यार्थत्वेन पदानन्वयाद्गद्म-णोऽपदार्थत्वाद्धमेवेलक्षण्यात्र वाक्यजन्यज्ञानगम्यत्वमित्यर्थः ॥ ४५ ॥

१ (ग.) ब्रह्म वा । २ (क. ख.) "ब्राह्मब । ३ (ग.) "नैव वे । ४ (ग.घ.) त्वंब ।

### तदन्वयेऽपि नैवायं वाक्यार्थत्वं समश्रुते ।

सामान्यमात्रवाचित्वे पदानां संक्षयो यतः ॥ ४६ ॥

पदेन पदार्थतया ब्रह्मणोऽन्वयेऽपि न तस्य वाक्यगम्यत्वं पदस्य सामा-न्यमात्रविषयत्वाद्वाक्यस्य विशेषविषयत्वाद्वह्मणश्च सामान्यत्वेऽपि विशेष-त्वाभावादित्याह । तदन्वयेऽपीति । वस्तुतस्तु ब्रह्म त्वया सामान्यविशेषभाव-शृन्यमभ्युपगतं तत्र कुतः शब्दपद्वत्तिरित्यर्थः ॥ ४६ ॥

पदार्थव्यतिरेकेण न चावाक्यार्थवाचकः । अतोऽवाक्यार्थरूपोऽयं योऽहं ब्रह्मेति निश्चयः॥४७॥

किंच पदवाच्यादर्थाव्यतिरेकेण ब्रह्मणोऽपदार्थत्वादपदार्थस्य चावाक्यार्थत्वादवाक्यार्थस्य ब्रह्मणो वाचको बोधकः शब्दो नास्ति । न च लक्षणयाशब्दो ब्रह्म बोधयित । सर्वथा वाच्यत्वरिहतस्य लक्ष्यत्वायोगादतो न ब्रह्मणि
शब्दमृत्तिरित्याह । पदार्थीत । यस्मादेवं शाब्दज्ञानाविषयो ब्रह्म तस्मादवाक्यार्थक्ष्यमशाब्दं ज्ञानान्तरमसंस्रिष्टापरोक्षाकारं विधेयं तच शाब्दज्ञानाभ्यासोपायसाध्यापरोक्षज्ञानलक्षणमिति तद्रैम्यं ब्रह्म वेद्यमाणकमुपचारित्युपसंहरित । अत इति । योऽहं ब्रह्मास्मीत्यसंष्टापरोक्षाकारो निश्चयोऽभ्यासादुत्पद्यते
स यद्यपि शाब्दो बोधो न भवति तथाऽपि तथाविधवोधाभ्यासमचयमस्रवत्वानद्रैम्ये ब्रह्मणि शास्त्रं प्रमाणमिति शक्यमेवं वक्रामित्यर्थः ॥ ४० ॥

नियोगानुप्रवेशेन वस्तृतत्त्वमितीरितम् । यत्तस्य परिहाराय क्ष्ठोकोऽस्माभिययोदितः ॥४८॥

नियोगानुरोधाद्वस्तुसिद्धिर्न वैदयसादादिति त्वदीयचोद्यस्य यतो वाचो निवर्तन्त इत्यादिश्लोकेनोक्तं समाधानिमिति सिद्धान्तमाह । नियोगेति ॥ ४८॥

इदं ज्ञेयमिदं ज्ञानं ज्ञाताऽस्मीति विभागतः । सर्वदा दर्शनात्तावन्नाविद्याऽस्येषु विद्यते ॥ ४९ ॥

कथमस्य श्लोकस्य यथोक्तचोद्यपरिहारहेतुत्विमत्याशङ्कय तत्सि द्धर्थमनात्मप्रपञ्चस्य कल्पितत्वं साधयति । इदिमिति । ज्ञेयादित्रितयस्यासंकीर्णत्वेन सदा
भासनादस्याऽऽत्मनस्तद्विषयाज्ञानाभावात्तिसम्बर्जातत्त्वायोगात्तस्य प्रमाणगम्यत्वासिद्धेः सर्पादिवदविद्याविजृम्भितत्विमत्यर्थेः ॥ ४९ ॥

१ (ग. घ.) भृष्टचप । २ (ग. घ.) दम्य व । ३ (ग. घ.) दम्यत्वे म । ४ (ग. घ.) वेदे प्र । ५ (ग. घ.) जानायों।

#### चिन्मात्रव्यतिरेकेण सर्वप्रययसाक्षिणः । रूपान्तरं न संभाव्यं प्रमाभासात्तथा हुनुतिः ॥५०॥

चिदात्मनोऽपि सदासिद्धत्वाविशेषात्ममाणागम्यत्वादज्ञातेत्वमन्तरेण तद-योगादिवचाविजृम्भितत्वं तुल्यभित्याशङ्कचाऽऽह । चिन्मात्रेति । मत्यगात्मनः सर्वेद्धल्पनाधिष्ठानत्वादिवचाकिल्पतत्वं छपान्तरमसंभाव्यभित्यर्थः । आत्मा चि-द्रुपश्चेत्कथं यथावदरुफुरणभित्याशङ्कचाज्ञानादित्याह । ममाभासादिति । द्रुति-रित्यरेफूंर्विहच्यते ॥ ५० ॥

# हानोपादानहीनोऽयं तत्साक्षित्वात्स्वतो ध्रवः। .... द्रष्टादिसाक्षिताऽप्यस्य तत्कारणसमाश्रयात् ॥५९॥

किएतत्वं जगतो वदता प्रत्यगात्मनोऽधिष्ठानत्वेनाकि व्यतत्वं स्वयंप्रभवत्वं चोक्तम् । इदानीं तस्य कूटस्थत्वमाह । हानेति । कूटस्थस्य कथं साक्षित्विम-त्याशङ्कच हानोपादानाचात्मकस्य द्वैतस्य कारणं साभासमज्ञानं तदवष्टम्भा-दस्य साक्षित्विमत्याह । द्रष्ट्रादीति ॥ ५१ ॥

### इदं वेद्यि न वेद्यीद्भिति बुद्धिविंवर्तते ।

ैं प्रतिभाग्निया सा स्याद्द्र हैवोभयरूपभाक् ॥५२॥

ं अज्ञानादाहमनः साक्षित्वमित्युक्ते ज्ञानाज्ञानयोरेकाश्रयत्वादात्मन्यज्ञानसंव-नधवण्ज्ञानसंबन्धस्यापि वक्तव्यतया निर्विशेषत्वहानिरित्याशङ्कयाह । इदमिति । द्विद्धरहंवृक्तिः सेव ज्ञानाज्ञानक्षपेण भातीति नात्मनः सविशेषत्वमसिद्धिरित्यर्थः। अहंवृक्तेरात्माश्रयत्वादात्मनि सविशेषत्वं ढुष्परिहरमित्याशङ्कय मत्यभिज्ञा-ष्टलेरम्तःकरणाश्रयत्वात्मत्यभिज्ञाशव्दितान्तःकरणाश्रयाऽहंवृत्तिरित्यङ्गीकारा-माऽऽत्मनि सविशेषत्वशङ्कत्याह। मत्यभिज्ञति। अहंवृत्तेरन्तःकरणाश्रयत्वे सा-भासमन्तःकरणमेव ज्ञानाज्ञानक्षपभौगम्युपगन्तव्यमित्याह। द्रष्टैवेति ॥ ५२॥

### निर्विभागात्मकत्वात्तु सर्वकोशातिवर्तिनः।

र रूपं नानात्मवत्र्याच्यं प्रत्यभिज्ञासमाश्रयम् ॥ ५३ ॥ ज्ञानाज्ञानयोरात्मगतत्वेन प्रतिभानादात्माश्रयत्वमेष्टव्यमित्याशङ्कचाऽऽह । निर्विभागेति । अन्तःकरणस्येवाऽऽत्मनो नानाविधं रूपं नोपपचते सर्वकोशाति-व्यक्तित्वादतो यदन्तःकरणं साभासं प्रत्यभिज्ञाशव्दितं तदेव ज्ञानाज्ञानविकल्पा-द्वैमित्यर्थः ॥ ५३ ॥

<sup>ू</sup>र् (ग. घ.) त <sup>°</sup>तत्त्वम<sup>°</sup>। २ ( च. ) °भागित्यभ्यु °। ३ (क. ङ. ) °णस्यैवा °।

# प्रतिस्मृत्यान्यतः प्राप्तं रूपं यत्पारिणामिकम् । ज्ञाता प्रत्यभिजानाति प्रत्यक्षार्थोपसंस्कृतः ॥ ५४ ॥

पत्यगात्मनो ज्ञानाज्ञानविकल्पाश्रयत्वं न्यायशून्यमित्युक्तं प्रकटयति । प्रतिस्मृत्येति । अहं कर्ता परिणामी साभासो ज्ञातेत्युच्यते स च पूर्वप्रवृत्तप्र-त्यपानुभवपस्त्रतार्थसंस्कारसंस्कृतो विपयद्रष्टृत्वेन पाप्तं पारिणामिकं रूपं प्रति-स्मृत्य तदनुस्मरणपूर्वकं सोऽयमिति वा सोऽ हमिति वा प्रत्यभिज्ञानातीतश्च साभासान्तःकरणगतानुसंधानप्रत्ययवद्ञानादरेपि तद्रतत्वेन कृष्टस्थानुभवनि-ष्टत्वाभावात्तत्र कल्पनया प्रतीतिरित्यर्थः ॥ ५४ ॥

बुद्धेः स्याद्पराघोऽयं यद्वाह्यार्थानुकारिता । । प्रत्यक्तं चिन्निभत्वं च कोटस्थ्यान्नायमात्मनि ॥५५॥

केचित्तु प्रत्यगात्मेव ज्ञातेत्याचक्षते तान्यत्याह । बुद्धेरिति । विषयाकारे-णाऽऽत्माकारेण च परिणामो बुद्धेरेव लिध्यति । न त्वात्मिन परिणामे गुज्यते । तस्य कूटस्थत्वादित्यर्थः ॥ ५६ ॥

प्रत्यगात्मनो नियोगगम्यत्विन्सकरणेन केवलशब्दगम्यत्वमितपादनार्यं स्वयंप्रकाशं निर्विशेषत्वं कृटस्थत्वं ज्ञेयादिद्वेतस्य किल्पतत्वेनाद्वितीयत्वं चो-क्तम् । इदानीं केवलशब्दगम्यत्वं प्रतीचः साधयति । अन्वयेत्यादिना । सन-नशब्दतान्वयव्यतिरेकालयश्रीतपुक्त्यवष्टम्भाळुद्विश्राशं खुद्धयाकारं वाद्यं सर्वः स्वात्मजातमवस्थात्रये व्यभिचारित्वािकराकृत्य चिन्मात्रस्य सदैवाव्यभिचारित्वािकराकृत्य चिन्मात्रस्य सदैवाव्यभिचारित्वािकराकृत्य चिन्मात्रस्य सदैवाव्यभिचारित्वात्वेवलविद्याकारज्ञानेनावाक्यार्थात्मकं वाक्यार्थान्वयायोग्यं तदेव चिन्मात्रं त्वात्वेवलविद्याकारज्ञानेनावाक्यार्थात्मकं वाक्यार्थान्वयायोग्यं वदेव चिन्मात्रं त्वाद्यस्य सुमुक्षोस्तत्त्वमस्यादिवाक्योत्या ब्रह्माहिमित्यवस्य सुमुक्षोस्तत्त्वमस्यादिवाक्योत्या ब्रह्माहिमित्यवस्य बुद्धवित्रात्मगतमञ्जानं तत्कार्यं च स्वोद्यनान्तरीयकृत्वेन दहन्ती त्वमर्थस्य ब्रह्मत्वं ब्रह्मणश्चित्रद्यक्षित्रपर्वः ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

१ (ग. घ. च.) °रणे ग°। २ (ग. घ.) °ण वा प°। ३ (क. ग.) °छस्य वा°। ४ (ङ.) °चारितः। ५ (ग. ङ.) °न्वययो°। ६ (क. ख. ङ.) °न्मात्र-त्त्रं°। ७ (ङ.) °द्यान्तं (च.) द्येनां।

#### 308

सामानाधिकरण्यादेर्घटेतरखयोरिव। व्यावृत्तेः स्यादवाक्यार्थः साक्षात्रस्तत्त्वमर्थयोः ॥५८॥

ब्रह्मात्मनोरन्योन्यान्वयः शब्दबोध्यश्चेत्र शब्दाद्वाक्यार्थधीरित्याशङ्कचाऽऽ-ह । सामानाधिकरण्यादेरिति । यथा घटाकाशो महाकाश इत्यत्र विरुद्धांश-निराकरणेनाऽऽकाशमात्रं बोध्यते तथा तत्त्वमसीत्यत्र तत्त्वंपदयोः सामानाधि-करण्यात्तद्रथेयोश्च वाच्ययोविंशेषणविशेष्यभावात्पदतद्रथेयोश्च स्रक्ष्यस्रभणभा-वात्तत्त्वमर्थयोर्विरुद्धांशव्यावृत्तेरवाक्यार्थोऽखण्डैकरसळक्षणो वाक्यादेव साक्षा-त्मतिपन्नः स्यादित्यर्थः ॥ ५८ ॥

ं वाक्यादेवसवाक्यार्थी यरुमात्साक्षात्प्रसिध्यति । 🐪 🔭 अन्यदेवेद्मित्यादि सर्व स्यात्तुषकण्डनम् ॥ ५९ ॥

शब्दादेव वाक्यांधेमतिपत्तावित्थं संभवन्त्यां ज्ञानान्तरस्य शाब्दज्ञानाति-रिक्तस्य विधेयत्ववचनमनुचितमिति फलितमाह । वाक्यादिति ॥ ५९ ॥

ं अज्ञानमन्यथाज्ञानं संशयज्ञानमेव च । ु घटादावेव तदृष्टं न ज्ञातृज्ञानसाक्षिषु ॥ ६० ॥

ै**शाब्दज्ञानादेवा**वाक्यार्थेसिद्धावपि ज्ञानान्तरमज्ञानादिनिवृत्त्यत्**र्थे विधेयमि**न स्याशङ्कर्चाऽडह । अज्ञानमिति ॥ ६०॥

अज्ञानादि त्रयं तावत्प्रत्ययेऽपि न विद्यते । ै तस्य द्यव्यवधानेन प्रत्यक्षात्रान्यमानता ॥ ६१ ॥ 🌲 ज्ञातुरव्यवधानेन संशयो निश्वयोऽपि वा। प्रत्ययः प्रथते यस्मात्र मानान्तरकोङ्कचतः ॥ ६२ ॥

अज्ञानादि त्रितयं ज्ञाने नास्तीत्येतदादौ संक्षेपविस्तराभ्यां वार्तिकद्वयेन दर्श-यति । अज्ञानादीति । वक्ष्यमाणकेमुतिकन्यायचोतनार्थोऽपिशब्दः ॥६१॥६२॥

१ (ग. घ. च.) ° धे ब्रह्मसि । २ (ङ. ° काड्सतः । ३ (क. ङ. च.) ° वि-स्वारा"।

अज्ञानादि त्रयं तावज्ज्ञातयीप न विद्यते । किमक्न सर्वदाऽलुप्तचक्षुप्यात्मनि केवले ॥ ६३ ॥

ममातर्यपि न त्रितयमस्ति तस्याप्येव्यवधानेन साक्षिमत्यक्षत्वादित्याह । अज्ञानादि त्रयमिति । यत्तु साक्षिणि त्रयं नास्तीति मतिज्ञातं तदिदानीं कैमुतिकन्यायेन साधयति । किमक्केति । ममात्रादेरप्यात्मप्रसादादेवे सिद्धत्वातत्रापि नाज्ञानादि त्रयं संभाव्यते किमुतं साक्षिण्यात्मनीति ततो नाज्ञानादिनिः
वस्ययं ज्ञानान्तरं विधेयं शाब्दादेव प्रमाणज्ञानादात्मनि मातिभासिकाज्ञानादिनिवृत्तिरित्यर्थः ॥ ६३ ॥

निर्धृताशेषभेदोऽयमवाक्यार्थात्मकस्तथा । सुषुप्ते गम्यतेऽस्माभिनीनृतं श्रुतिगौरवाद् ॥ ६४ ॥ 👡

निर्विशेषस्यायाक्यार्थात्मकस्य ब्रह्मात्मनः सुषुध्यवस्थायामनुभूयमान्त्वाच कितिसद्धये ज्ञानान्तरं न विधेयमित्याह । निर्धृतेति । न च सौषुप्तं यथोक्तं वस्तु पतिज्ञातं मिथ्येति वक्तव्यं तत्मतीतेर्यद्वे तन्न पश्यतीत्यादिश्वितमूळेत्वादित्याह । नाचतिमिति ॥ ६४॥

सर्वदा चाऽऽत्मरूपत्वाह्यभिचाराद्नात्मनः ।

ब्रह्मात्मिन स्वतः सिद्धं ज्ञानं मोहापनोदि यत् ॥६५॥

यचु ज्ञानान्तरमज्ञानादिनिवृत्त्यर्थमात्मिन विधेयमित्याशङ्क्य निसंकृतं

तत्रेव हेत्वन्तरमाह । सर्वदाचेति । आत्मस्वद्भपचैतन्यर्भयेव वाक्योत्थन्नद्भिक्

त्यभिव्यक्तस्याज्ञानादिनिवर्तकत्वात्कृतो ज्ञानान्तरे विध्यपेक्षेत्यर्थः ॥ ६५ ॥

रयभिव्यक्तस्याज्ञानादिनिवर्तकत्वात्कृतो ज्ञानान्तरे विध्यपेक्षेत्यर्थः ॥ ६५ ॥

ज्ञाताज्ञातविभागोऽस्मिञ्ज्ञानाज्ञानात्मता तथा । ज्ञात्रज्ञातृत्वमप्येवं स्वतः सिद्धेर्न साक्षिणः ॥ ६६ ॥

ननु जगतो ज्ञाताज्ञातज्ञानाज्ञानात्मकस्याऽऽत्यनि वस्तुतो विद्यमानत्वात्त निः वृत्त्यर्थं वैधज्ञानापेक्षेति चेन्नेत्याह । ज्ञातेति । ज्ञाताज्ञातज्ञानाज्ञानात्मकस्य जगतः स्वतः साद्विणः सकाशादेव सिद्धेः सन्त्वोपलब्ब्धोः साक्ष्यधीनत्वेन तस्य किल्पिस्ततः साद्विणः सकाशादेव सिद्धेः सन्त्वोपलब्ब्धोः साक्ष्यधीनत्वेन तस्य किल्पिन्तत्वान तत्र परमार्थतो द्वैतं सिध्यति । तथैव साक्षिणः साक्षित्वमपि वस्तुभूतं नास्ति । तथा च वस्तुतो जगतः साध्यसाधनात्मकस्य निवृत्त्यर्थं ज्ञानविधिनं संभवतीत्यर्थः ॥ ६६ ॥

१ (ग. घ.) °प्यवी २ (ग. घ. च.) °व सदा सिं। ३ (क. ख. ङ.) °व-हसाक्षि । ४ (ग.घ.) °ठकत्वा । ५ (ग.घ.) °स्येनावा । ६ (ग.घ.) ज्ञातुर्जातु ।

#### स्वव्यापारे नियोगोऽपि नियुक्ते पुरुषं बलात् । यथाभूतार्थता बुद्धेर्वास्तवी न तु पौरुषी ॥ ६७ ॥

प्रमाणज्ञाने नास्ति विधिरित्यत्र हेत्वन्तरमाह । स्वव्यापार इति । विधिर्हि पुरुषस्य व्यापारे स्वसामर्थ्यात्पुरुषं प्रवर्तेयति । प्रमाणज्ञानं तु प्रमाणवस्तुपरतञ्चत्वात्र विधियोग्यमतोऽपि न विधेयमित्यर्थः । ज्ञानस्य यथार्थबोधकत्वार्थं विधेयत्वमेष्टव्यमित्याराङ्कच निराचष्टे । यथाभूतेति ॥ ६७ ॥

#### इदमेव मदो नेति यथैवार्थमृते विधिम् । वेत्ति तत्त्वमसीत्येवं किंन वेत्यभिधाश्चतेः ॥ ६८ ॥

किंच कर्मकाण्डाद्विधिव्यतिरेकेण कर्मवाक्यार्थज्ञानवह्रस्नकाण्डादपि विधि-अपित्रेकेण ब्रह्मज्ञानं संभवत्यविशेषादित्याह । इदमिति ॥ ६८॥

#### कियायां विधिसंपातः कत्रीदिषु न सिद्धितः । न चानेकार्थतैकस्य वाक्यस्य अवतेष्यते ॥ ६९ ॥

आत्मेतज्ज्ञानयोर्विधेयत्वाभावे हेत्वन्तरमाह।क्रियायामिति। किंच ज्ञानस्य विधेयत्वे वाक्यस्य ज्ञानविधिपरत्वात्तस्मादेव वस्तुसिद्धेरयोग्यत्वाद्वाक्यान्तरं वस्तुंबोधकमेष्टव्यमित्याह। न चेति॥ ६९॥

#### प्रसिद्धादेव भेदोऽयमभिधाननियोगयोः । तस्य चेद्यभिचारित्वं व्यर्थं सर्वज्ञभाषितम् ॥७०॥

विधायकमेव सर्वं वाक्यं न वस्तुबोधकमस्तित्याराङ्कचाऽऽह । प्रत्यक्षादेवेति ।
निर्णानशद्देने विधायकं वाक्यं एहाते । तत्त्वमस्यादेरिभधानवाक्यस्य विधायकवाक्यस्य च श्रोत्रेन्द्रियेण भेदग्रहणाद्विधायकमेव सर्वं वाक्यमिति न शक्यं
चक्तम्। केवलवस्तुबोधिनोऽपि तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य प्रत्यक्षत्वादित्यर्थः। प्रत्यक्षं
व्यभिचारि भ्रान्तिमत्याराङ्कच संत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्मं प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षलक्ष्मणसूत्रस्य तद्भाष्यस्य च यद्यभिचरित न तत्प्रत्यक्षं यन्न
व्यभिचरित तत्प्रत्यक्षमित्यस्य विरोधान्नैविमत्याह । तस्य चेदिति ॥ ७० ॥

<sup>ं</sup> १ं ( ङ. ) °त्मत्वज्ञा । २ ( ग. घ. ) °क्यस्याप । ३ ( क. ख. ) °सत्यं प । ४ ( ग. घ. च. ) °न्म तत्प्रत्य ।

#### कर्तुः क्रियायां स्वातन्त्र्यं वस्तुवृत्ते द्यनीश्वरः। वस्तुवृत्तं च नो मुक्तिः क्रियातश्चेदानित्यता ॥ ७१ ॥

वस्तुनि तज्ज्ञाने च विधिनांस्तीत्युक्तम्।इदानीं वस्तुनि विध्यभावे देत्वन्तर-माह । कर्तुरिति । क्रियायां पुरुषस्य स्वातन्न्यात्तत्र पुक्तो विधिः। वस्तुस्वरूपे तु पुरुषस्यानेश्वर्याच्य तत्र विधिः संभवतीत्यर्थः। वस्तुनि विध्यभावेऽपि मुक्तेर्वे-धक्रियासाध्यत्विमत्याशङ्कच तस्या वस्तुस्वरूपत्वाचेविमत्याह । वस्तुद्वर्तं चेति । वस्तुत्वेऽपि क्रियासाध्यत्वे तस्याविविभावे नित्यत्वानुपपैतिरित्याह । क्रियातश्चेदिति ॥ ७१ ॥

#### यथावस्तु हि या बुद्धिः सम्यक्ज्ञानं तदेव नः । पौरुषायासमात्रोत्थमज्ञानं रजतादिवव् ॥ ७२ ॥

वस्तुंनि विधेयत्वं निराकृत्य तज्ज्ञानस्य विधेयत्वे दूषणान्तरमाह । यथाकि स्तिति । प्रमाणवस्तुतन्त्रं ज्ञानं न विधेयम् । विधेयत्वे तु पुरुपतन्नत्वेन रज्ञतादि-ज्ञानवदममाणमेव स्यादित्यर्थः ॥ ७२ ॥

#### वस्तुमात्रानुरोधित्वात्सम्यग्ज्ञानस्य दुष्करम् । नियोगानुप्रवेशेन वस्तुतत्त्वावबोधनम् ॥ ७३ ॥

सम्यग्ज्ञानस्य मानवस्त्वनुरोधित्वान्त्रियोगानुप्रवेशद्वारा वस्तुस्वह्रपद्मीधनं वेदान्त्रानां दुष्करमित्युपसंहरति । वस्तुमात्रेति ॥ ७३ ॥

> नियोगानुप्रवेशे वा हेतोव्यीप्तिः प्रदर्श्यताम् । गमकत्वमृते व्याप्तिं नैव हेतोः प्रसिध्यति ॥ ७४ ॥

किंच वेदान्तेषु नियोगानुप्रवेशी वाक्यत्वं प्रमाणत्वं वा हेत् कर्तुं न शक्यो। परपक्षे प्रत्यक्षादौ च व्याध्यभावादित्याह । नियोगिति । यद्यपि परप्रकृषे वाक्ये नियोगानुप्रवेशाभावाद्वाक्यत्वस्य न व्याप्तिः प्रत्यक्षादौ च प्रमाणत्वेऽपि नियोगानुप्रवेशाभावात्प्रमाणत्वस्य न व्याप्तिरस्ति तथाऽपि हेनुद्वयस्य गयकत्वे का क्षतिरित्याशङ्कृत्य व्याप्तिमन्तरेण गमकत्वस्याप्रसिद्धत्वान्मेविमत्याह । गमकत्विमिति ॥ ७४॥

१ (ग. घ.) भीं वि°। २ (क. ग. घ.) तस्य वि°। ३ (ग. घ.) पत्तेरिँ। ४ (इ.) रेतुविषय । ५ (ग.घ.) वेशाद्वाक्य । ६ (घ.च.) पक्षक पे वाक्ये प्र ।

## विधिशून्यस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं प्रत्यगात्मिन । येषां प्रकाश्यत इति न तेषां मतिरीदृशी ॥ ७५ ॥

वेदान्तेषु त्वयाऽपि कचित्कचिनियोगाङ्गीकारानियोगिनराकरणमस्थाने संश्रममात्रमित्याशङ्कचाऽऽह । विधिशून्यस्येति । उपनिषद्वाक्यस्य विधिविधु-रस्य मत्यगात्मविषये प्रकादयते भितपाचते प्रामाण्यमिति येषां मतं तेषां वेदान्तेषु नियोगोऽस्तीत्येवंपकौरा मितर्ने भवति । तत्र कचित्कचिन्नयोगाङ्गी-ष्कारस्तु श्रवणादिक्रियाविषयो ज्ञानविषयनियोगिनिषेधाविरोधीत्यर्थः ॥ ७५ ॥

#### प्रकाश्यत्वाश्रयश्चायं व्यापारः सर्व एव च । तस्मिन्नसति तन्मिण्या यदेतद्भवतेरितम् ॥ ७६ ॥

किंच शाब्दज्ञाने वा तर्दंभ्यासे वा तदुत्थे ज्ञानान्तरे वा विधिव्यापारी अंध्रणो-ज्ञानगम्यँत्वसापेक्षत्वात्तदभावे न संभवतीत्याह । प्रकांश्यत्वेति ॥७६॥

#### अस्थूलाशब्दतावादिपकाश्यत्वादि कुप्यति । ' नियोगानुप्रवेशेन यदि वस्तु प्रकाश्यते ॥ ७७ ॥

्रिक्तं स्थूलाशृब्दतावादिंना वाक्येन ब्रह्मणः सर्वविशेषनिषेधद्वारेण प्रति-पाचत्वं तत्फलं च विधेयज्ञानगम्यत्वे विरुध्येत तस्मादस्थूलादिवाक्यविरोधो ब्रह्मात्मनो विधेयज्ञानबोध्यत्वे स्यादित्याह । अस्थूलेति ॥ ७७ ॥

#### 

किंचास्थूलंदिवाक्ये नियोगानुप्रवेशे तस्य नियोगनिष्ठत्वेन स्वरूपे प्रामाण्यं म स्यात्र च प्रमाणर्स्ये सतोऽन्यसंश्रीयादप्रामाण्यं युक्तमित्याह । न चेति । नियोग्गाननुप्रवेशेऽपि वाक्यं विधिरहितवाक्यत्वादनाप्तवाक्यवदप्रामाण्यमेवेत्याशङ्कान्मनूद्य दूषयति । एवमपीति । विधिरहितवाक्यस्याप्रमाणत्वे ब्रह्मणस्तद्गम्यत्वान्मावादन्यस्य च तत्र प्रमाणस्यानिष्ठत्वाचदिसद्धौ तद्विषयज्ञानासिद्धेर्ज्ञानियोगो निर्विषयो निरवकाशः स्पादिति दूषणभागस्यार्थः ॥ ७८ ॥

१ ( ङ. ) काशत । २ ( ग. घ. ) त्येव प्र । ३ ( क. ग. घ. ) कार्म । ४ ( ग. घ. ) के संम । ५ ( ङ. ) काशत्वा । ६ ( क. ख. ) दभासे । ७ (क. ख. ) म्यत्वे सा । ८ ( ङ. ) काशत्वे । ९ ( ङ. ) काशत्वा । १० ( क. ख.) तिवा । ११ (च.) कथ्यते तं । १२ (क.) स्य स्वतो । १३ ( च.) अयणाद ।

#### अदृश्यं पश्य इत्येवं नियुक्तोऽपि न शक्रुयात् । शक्रुयात्संत्रियोगाचेत्कुर्यात्तस्करकन्दुवत् ॥ ७९ ॥

अविषयत्वेडिप ब्रह्मणस्तज्ज्ञाने नियोगः स्यादित्याशङ्क्य वस्त्वन्यथाकरणे पुरुषंस्यासामध्यांन्वेविमत्याह । अदृश्यमिति । नियोगसामध्यादिविषयमि विषयीकर्तुं पुरुषः शक्ष्यतीत्याशङ्क्याशक्येडिथे प्रदृत्तस्य प्रयासवैकल्यमित्युक्तं स्मारयति । न शक्र्यादिति ॥ ७९ ॥

विदितेतरातिरेकिंत्वाह्नह्मरूपानुवादिभिः। कियोगगर्भवचनैः पश्यदिति विरूध्यते ॥ ८०॥

यत्तु नियोगसहितवचनैत्रं व्यवधित्युच्यते तदन्यदेव तद्विदितादित्यादि-वाक्यैत्रं झणोऽविषयत्ववादिभिविरुध्यते । ततोऽपि न त्रस्नज्ञानस्य विधेयत्व-मित्याह । विदितेति ॥ ८० ॥

विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयादिति श्रुंतिः । किन् विज्ञानीयादिति श्रुंतिः । किन् विज्ञानीयादिति श्रुंतिः । किन् विज्ञानीयादिति श्रुंतिः । किन् विज्ञानीयादि । किन्नातारिमिति ॥ दिश्रीयादि । किन्नाति । किन्

सदावगतिरूपस्य ज्योतिश्वकावर्गासिनः । स्वयंज्योतिःस्वभावस्य न्याय्यं तस्मान् दर्शनम्॥८२॥

इतश्च ब्रह्मणो इश्यत्वानुपपत्तेने तब्ज्ञानस्य विधेयत्विसिद्धिरित्याह । सदेति ॥ ८२ ॥

द्रष्ट्रा चेहुश्यते दृश्यं प्रत्येक्षाविषयः कथ्यम्।
कर्मकर्तृत्वमेकस्य दोषो ब्रह्मात्मद्शेने ॥ ८३ ॥

द्रष्ट्रात्मना स्वपादिजगतो हरयत्वात्तस्य चाहमिति मत्यक्षविषयत्वादिषय-त्वस्यैवाभावादात्मज्ञाने विधिः संभवतीति शङ्कते । द्रष्ट्रा चेदिति । अधा-रमनो दर्शनकैर्भत्वे कर्त्रन्तराभावात्कर्भकर्वृविरोधः स्यादिति दृषयति । कर्मेति ॥ ८२ ॥

१ (ङ.) नियोक्ताऽपि । २ (ग. घ. ङ.) ँत्सनियों। ३ (क.) ँपस्य साँ। ४ (ग. घ.) ँदितव्यितरेकित्वं ब्रह्मः। ५ (ख. ङ.) ँकित्वब्रह्मः। ६ (ग. घ.) ँहितवेर्धः। न । ७ (ग. घ.) ँहितवेर्धः। ८ (क. ख.) भासनः। ९ (क.) ँत्यक्षविः। १० (ग. घ.) ँकर्तत्वे।

#### अदृष्टं तद्कर्मत्वात्कौटरूथ्यात्रापि दृष्टिकृत् । जन्यादिविकियाषद्निषेधोऽप्येवमर्थवान् ॥ ८४ ॥

ब्रह्मात्मनश्चेदेकस्योभयह्मपत्वमयुक्तं तर्हि कर्मत्वं कर्तृत्वमेव वा स्यादित्या-शङ्ख्याssह । अदृष्टमिति । ब्रह्मात्मनो न कर्मत्वं नापि कर्नृत्वमित्यत्र हेत्वन्त-रमाह। जन्यादीति॥ ८४॥

प्रमातृत्वादिभेदेन यत्स्वरूपं प्रतीयते । तस्प्रकाश्यत इत्याहुरप्रकाशस्वरूपतः ॥ ८५ ॥

आत्मनो दर्शनकर्मत्वाभावे कस्य दर्शनकर्मत्वभित्याशङ्कचाऽऽह। प्रमानुत्वा-दिति । अप्रकाशस्वह्मपत्वं जडत्वम् ॥ ८५ ॥

> प्रमातैव प्रमेथं चेत्प्रमाणं प्रमितिस्तथा । स्वरूपाचैकरूपत्वान्न तदेभिर्निरुच्यते ॥ ८६ ॥

यत्तु पूर्ववादिना प्रमेयत्वं द्रष्टुरुपदिष्टं तदन्च दूषणान्तरमाह । प्रमातैवेति । प्रमेयस्य प्रमातृत्वे प्रमाणतत्फलयोर्पि साक्षिमात्रत्वं स्यादित्यर्थः । यदि साक्षिस्वरूपाचैतन्यमात्रान्मेयत्वादेरेकत्वं तदा मेयत्वादेश्चिन्मात्रत्वेनाद्वयत्वादे-भिर्भेयत्वादिशब्दैर्भेयत्वादिनैच्यिते । मेयत्वादेश्वेतन्यातिरिक्तस्याभावादतो न मैयत्वादि साक्षिणो युक्तमिति फल्टितमाह । स्वह्नपादिति ॥ ८६ ॥

प्रामाण्यमनुवादानां न चेत्स्वविषये मतम् । ः , पयोगुणस्य संबन्धो न प्राप्नोति जुहोतिना ॥ ८७ ॥

किच पदानामर्थवादानां चानुवादश्चिदतानां स्वाधे प्रामाण्यमेष्टव्यमन्यथा वयोद्रव्यस्य द्धिद्रव्यस्य च जुहोतिना संबन्धो न सिध्येत्तत्तत्पदेन तत्तदर्थ-स्यासिद्धत्वात्तथा च पयसा जुहोति दधा जुहोतीत्यादिवाक्यमप्रमाणमापद्ये-तातश्च पदमार्में प्ये विधिरहितवाक्यस्य किमु वक्तव्यं मामाण्यमित्यभिषेत्याऽऽ-ह । प्रामाण्यमिति ॥ ८७ ॥

१ (ग. घ. च.) °रुपादि । २ (क. ख.) °र्नोच्येत । मे । ३ (क. ग. घ.) 📲 खार्थमा । ४ ( ग. घ. ) भाण्यवि ।

स्वर्गणैवाभिसंबन्धः पयसश्चेदनुत्तरम् । स्वर्गस्य सिद्धये नालं द्रव्यमात्रं पयो यतः ॥ ८८॥

' पयोदध्यादेर्जुहोतिना संबन्धो न भवति किंतु स्वर्गेणेति शङ्कते । स्वर्गेणेविति । अनुवादापामाण्ये दध्यादिगुणस्य जुहोतिना संबन्धो न सिष्य-तीति मचोद्यस्य स्वर्गेण संबन्धो दध्यादेरित्युत्तरं न भवति । अनुवादापामाण्ये स्वर्गेणापि दध्यादिगुणस्य संबन्धासिद्धेरित्युत्तरमाह । अनुत्तरमिति । पयोद्धः ध्यादेः स्वर्गेण संबन्धमङ्गीकृत्यानुत्तरमित्युक्तं न च तस्य कियाद्वारमन्तरेण संबन्धोऽस्तीत्याह । स्वर्गस्येति ॥ ८८ ॥

प्रणयः साधनत्वं च प्राप्तं तस्मादनूचते । विशिष्टोपाश्रयं द्रव्यमतोऽलं पश्चसिद्धये ॥ ८९ ॥

पदानां पदार्थस्मारकत्वेऽपि पदार्थस्मृतीनामधिगतपदाँथांसाधारण्येन तत्र
प्रामाण्योपपत्तेस्तद्वेत्नां तेपामपि प्रामाण्यं दुरपह्नवीमत्यभिषेत्य द्रव्यस्य कियाद्वारेणैव पुमर्थसाधनत्विमित्येतत्प्रसङ्गेन चमसेनापः प्रणयेदित्यंत्र विवक्षितं
विशेषं दर्शयति । प्रणय इति । अतःशव्दो यस्मादर्थे । यस्माद्रोदौहनद्वव्यं
स्वर्गसाधनीभृतदर्शपूर्णमासकत्वर्थविशिष्टमपां प्रणयनमुपाश्चित्य पश्चकामस्य
पश्चित्वये समर्थीभवति तस्मादर्शपूर्णमासमकरणे चमसेनापः प्रणयेदित्यत्र
प्रणयस्तस्यापूर्वसाधनत्वं च प्राप्तमेव पश्चकामवाक्येऽनूर्धते । तच्चोभयमाश्चित्यः
गोदोर्हनद्वव्यं पश्चर्थे विधीयते। कियोपरागमन्तरेण द्रव्यस्य प्रमर्थसाधनत्वातंपपत्तेरित्यर्थः ॥ ८९ ॥

गोदोहनस्य भिन्नत्वाद्भिन्नं चेत्साधनं मतम् । प्राप्ता प्रणयतीत्यस्य साध्यभेदाहिभिन्नता ॥ ९०॥

चमसीत्मणयतिकारकात्त्रथाविधस्य गोदोहनस्य भिन्नस्वात्मणयन्मारुष्मपि साधनं भिद्येतेति शङ्कते । गोदोहनस्येति । यदि गोदोहनचमसभेदात्मणयतिभेद्ग-स्तदा स्वर्गपशुसाध्यभेदादिष प्रणयतिभेदः स्याज्ज्योतिष्ट्रोमदर्शपूर्णमासंबद्धभ-यथाऽप्याश्चित्य विधानप्रक्रिया बाध्येतेति दूषयति । प्राप्तेति ॥ ९०॥

१ ( इ. ° ति तचो ° । २ ( च. ) ° रित्येतदुत्त ° । ३ ( ग. ) ° रें भ ° । ४ (क. ख.) ° गेंण द ° । ५ ( ग. घ. ) ° पि गु ° । ६ ( ग. घ. ) ° दें: सं ° । ७ ( ग. घ. ) ° दार्थसा ° । ८ ( च. ° द्या नचो भ ° । ९ ( ग. घ. ) ° श्रित्यागो ° । १० ( ग. घ. ंच. ) ° हतं द्र ( ११ ( क. ख. ) ° सा पण ° । १२ ( घ. च. ) ° या बोध्ये ° ।

### हानोपादानशून्यत्वादप्रामाण्यं मतं यदि । ब्रह्मास्मीति परिज्ञानमप्रमाणं प्रसच्यते ॥ ९१ ॥

अनुवादमामाण्यपसङ्गीप्तमेवं परिसमाप्याभिधाश्वितिमामाण्यं मकृतं मितपाद-पितुं पूर्वेपेक्षयित । हानेति। मवर्तकं निवर्तकं वाक्यं ममाणं दृष्टमुभयद्भपत्वविरहे ं, नास्ति मामाण्यं वाक्यस्येत्यभ्युपगमेऽपि किं स्यादित्याशङ्कच वेदान्तानां अवर्तकत्वनिवर्तकत्वविरहितत्वाचेभ्यो जातमहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानमँममाणं स्यादित्याद्द । ब्रह्मेति ॥ ९१ ॥

आत्मत्वादनुपादेयमनन्यत्वादहेयता । अभिधाश्चतेश्चेदेतंत्किमन्यत्प्रार्थ्यते विधेः ॥ ९२ ॥

सेद्गन्तेभ्यो ब्रह्मात्मैकत्वज्ञाने सति कर्तव्यमवृतिनिवृत्त्योरभावे सर्वकर्तव्य-तानिवृत्त्या कृतकृत्यत्वसिद्धेविध्यपेक्षायन्तरेण तत्त्वयस्यादिश्वतेरनतिशयपुरु-षार्थहेतुज्ञानजनकत्वात्त्रामाण्यसिद्धिरित्युत्तरमाह । आत्यत्वादिति ॥ ९२ ॥

ं अनुक्तेरिप मानत्वं नैव ध्वाङ्कीर्वेखुप्यते।

नियोगानुप्रविष्टत्वाद्यथैवेहाभिधार्श्वतेः ॥ ९३ ॥

अभिधाश्वतिविध्यपेक्षामन्तरेणेत्थं प्रामाण्येऽपि यदनुवादशब्दितानां पदानाः प्रथंबादानां च स्वार्थे प्राप्ताण्यमुक्तं तन्न सिध्यति तेषां नियोगानुपविष्ठत्वादि-स्याशङ्कचाइऽह । अनूक्तेरिति । यथाऽभिधाश्वतेः स्वार्थे प्रामाण्यं नियोगानुम-वेशमन्तरेणः संभवतीत्युक्तं तथैवानू किशब्दितानां पदानामर्थवादानां च स्वार्थे मानत्वं नियोगानुपविष्ठत्वावष्टम्भेन काकोपमैभीमांसकैर्न निवारियतुं शक्यते । पदानामर्थवादानां च नियोगनिरपेक्षमेव स्वार्थं प्रतिपाद्य पश्चारकैमर्थक्यवशेन नियोगानुप्रवेशम्युपग्मादित्यर्थः ॥ ९३ ॥

्र एवं च सति दृष्टान्तो भवतां नोपपद्यते । नियोगादेव विज्ञानमित्येवं नियमः कुतः ॥ ९४ ॥

श्रह्मबादस्यापि नियोगातिरेकेण मामाण्ये तिखे नियोगानुमविष्टमेव वाक्यं भगाणमित्यत्र दृष्टान्तो नास्तीति फल्तिमाह । एवं चेति । दृष्टान्तामावे च नियोगनिष्ठादेव वाज्यात्ममा भवतीति नियमासिद्धिरित्याह । नियोगादिति॥९४॥

१ (ग. घ.) प्राप्तं मेयं प'। २ (च.) पक्षं स्मारय'। ३ (ग. घ.) तिकानि'। ४ (ग. घ.) तेकानि'। ४ (ग. घ.) तेकानि'। ५ (ग. घ. ङ.) तत्स्यात्कि'। ६ (ग.) अतिः॥ ९३॥ ७ (ग. घ. ङ.) स्वार्थपा'। ८ (च.) धेवाक्य'।

वादानुवाद्योरथीं यदि भिन्नः प्रतीयते । अगतार्थाधिगन्तृत्वाद्स्त्वनूकेः प्रमाणता ॥ ९५ ॥

किंच वादानुगदयोरथैंक्ये वादवदनुवादस्यापि प्रामाण्याभ्युपगमभौड्यादथं-भेदे वक्तव्ये प्रामाण्यमविशिष्टमेष्टुं शक्यमित्याह । वादेति ॥ ९५ ॥

अन्वक्षं भित्ररूपा धीरिह वादानुवादयोः । अपूर्वाधिगतिः पूर्वमिह बुद्धावबोधनम् ॥ ९६ ॥

अनुक्तिशब्देन पदान्यर्थवादवाक्यानि च ग्रहीतानीत्यङ्गीकृत्योक्तमेवं मया -यति । अन्वक्षमिति ॥ ९६ ॥

> मृगतोयादिवन्मिथ्या यद्यनूक्तेर्भवन्मतिः। विधेर्निर्विषयत्वं वः सर्वत्रेव प्रसज्यते ॥ ९७ ॥

किंच पदोत्था बुद्धिर्मिथ्या चेन्नियोगस्य निर्विपयत्वं स्याद्यागायनुवादेशः तिस्मिन्नियोगाभ्युपगमात्पदजन्यबुद्धिर्मिथ्यात्वे च तदयोगादित्याह । मृगतो वेति ॥ ९७ ॥

स्वाभिधेयं निराकाङ्को ह्यनुवादः प्रबोधयेव । तत्र चेदप्रमाणं स्यात्स्यात्तदुचारणं वृथा ॥ ९८ ॥

अन्यापेक्षामन्तरेण स्वार्थबोधकत्वाच पदस्य प्रामाण्यमप्रत्याख्येयमिल्याह। स्वाभिधेयमिति । विपक्षे दोषमाह । तत्र चेदिति ॥ ९८ ॥

साकाङ्कत्वानुवादत्वे कुतश्चावगते त्वया । अपन

किंच पदस्य साकाङ्कृत्वमनुवादत्वं चेष्यते तश्चोभयं पदाद्वा विधेवां ज्ञातव्य-मिति प्रच्छति । साकाङ्कृत्वेति । ताभ्यां साकाङ्कृत्वानुवादत्वाभ्यां विशिष्टात्य-दादेव तद्गतमुभयं ज्ञायते चेत्तव युक्तं पदममाण्यानङ्गीकाराद्वयथा तत्रामां ण्यमसङ्गादित्याह । अमामाण्यादिति । न च विधिवशादेव साकाङ्कृत्वमनुवादेत्वं च पदगतं ज्ञातव्यं तस्य विधेयार्थमितपादनोपक्षीणत्वादित्याह । विधेयेति । नञ्जपदमत्राप्यमुष्वयते ॥ ९९ ॥

१ (च.) "ण्यवि"। २ (ङ.) "याविषेः ॥ ९९॥ ३ (क.ङ.) "वादाभ्यां । ४ (ग. घ. च.) "दकत्वं"। ५ (ग.) "ज्ञानं त"।

#### स्वशब्दानभिधेयं यत्तदेवापेक्षते पद्म् । स्वार्थे तदप्रमाणं चेद्राक्यार्थस्यान्वयः कुतः ॥७००॥

स्वाभिधेयं निराकाङ्को ह्यनुवादः प्रबोधयेदित्यत्र पदस्य निराकाङ्कृत्वमुक्तं साधयित । स्वशब्देति । वाक्यार्थपतिपत्तिजननार्थं पदं स्वशब्दानिभिधेयं पदार्थान्तरमपेक्षते। स्वार्थे तु पदं निराकाङ्कमेवेत्यतः स्वाभिधेयं निराकाङ्को बोधयेदिति युक्तमेवेत्यर्थः । पदस्य पदार्थे निराकाङ्कप्रामाण्याभावे वाक्यार्थ-प्रतिपत्तिरयुक्ता स्यादित्याह । स्वार्थं इति ॥ ७०० ॥

#### अप्रमाणमिति ज्ञानं कस्माद्जायि कथ्यताम् । विद्यमानोपलेम्भानि न स्वभावं प्रमिण्वते ॥ १ ॥

पदमम्माणिमिति पदस्य ममाात्वाभावज्ञानं मत्यक्षादिभ्यो वा पदादेव वा सिच्यतीति प्रच्छति । अममाणिमैति । मथमं मत्याह । विद्यमानिति ॥ १ ॥

#### परस्वभावविध्वंसवर्त्मनैवाऽऽत्मवस्तुनः । वक्ष्यंत्यवगतिं चोर्ध्व विधिनैवेतिदुस्थितम् ॥ २ ॥

द्वितीये पदमामाण्यमप्रतिहतमित्यभिषेत्याभिधाश्वतेर्विध्यनपेक्षं प्रामाण्यमि-स्यत्र हेत्वन्तरमाह । परस्वभावेति । अन्नप्राणमनोविज्ञानानामनात्मस्वभावानां प्रतिषेग्रद्वारेणेवाऽऽत्मवस्तुनो ब्रह्मणोऽवगतिमुत्तरत्र भ्रुगुवद्ध्यां श्वतिर्वक्ष्यति । अतोऽपि विधि विनेवावगतिरित्यस्यार्थस्य स्थितत्वादभिधावावयमेवात्र प्रमाण-मित्यर्थः ॥ २ ॥

#### व्याद्यत्तिः परतोऽभावो न च तस्येन्द्रियेण हि । संबन्धोऽस्ति ततो भेदः प्रमाणैनीपळभ्यते ॥ ३ ॥

ं अन्नप्राणादिनिराकरणेन वस्तुसिद्धिविधिवादिना नेष्यते किंतु ततो भिन्न-त्वेन तात्सिद्धिरिष्ठेति चेत्तनान्नादेर्वस्तुनोभेदो व्यावृत्तिर्भावोऽभावो वा । भावश्चे-त्वृथक्त्वादिक्षपस्य तस्य परस्तराश्चयत्वादिदुष्टत्वादयागाणिकत्विमत्यभिन्नत्य द्वितीयं मत्याह । व्यावृत्तिरिति । अभावस्थेन्द्रियसंप्रयोगाभावे तत्पूर्वकस्य प्रमाणान्तरस्यापि तत्र न प्रवृत्तिरित्याह । तत इति ॥ ३ ॥

१ (ग. च.) भिरंपेक्षमा ।२ (ग. घ.) छम्भीन ।३ (च.) भिर्वाति । ४ (क.ख.) भ्रेयताव ।५ (ग.) स्थितः ॥२॥६ (ग.) भ्यप्र । ७ (इ.) आवुं।

#### पमाभावस्वरूपत्वान्नाप्यभावाद्विदेष्यते। संवित्त्यभावो नैवेह प्रकाशयति किंचन ॥ ४ ॥

अभावाऽऽत्मनो भेदस्याभावंपमाणादेव सिद्धिरित्याशङ्क्य प्रमाणाभावाद्वा संविदेभावाद्वा तित्सिद्धिरिति विकल्प्याद्यं दूपयित । प्रमेति । प्रमाणाभावस्य प्रमाणत्वं व्याहतिमत्यर्थः । न द्वितीयः प्रकाशाभावस्य प्रकाशकत्विदिशेधादि-त्याद्व । संवित्तीति ॥ ४॥

इति स्वाभिमतं सर्व तेन चास्य विरुद्धता । वस्तुवृत्तानुरोधेन व्यापारः फलवानिह ॥ ५ ॥

किंच प्रमाणाभावः संविद्धभावो मेयाभावश्चेत्यभावमात्रमेव प्रामाकरैनीम्युपगम्यते। तथा चाभावादभावात्मनो भेदस्य सिद्धिरिति स्वोक्तविरुद्धिमत्याह। इति
स्वाभिमतामिति। अन्नप्राणादिभ्यो भिन्नत्वैनाऽऽत्मवस्तुनो बोधनं यतः श्रुत्या
नोपपद्यते ऽतस्तिन्विधेनैवाभिधायकवाक्यस्थात्मवाधने व्यापारः स्यादित्याह ।
बस्तुवृत्तेति॥ ५॥

न कुलालवशाद्योम शरावायाप्यलं यतः। आत्मज्ञानं प्रसिद्धं चेहिथेर्ये विधिः कुतः॥ अथाप्रसिद्धं नितरां विधिनवोषपद्यते॥ ६॥

अभिधाश्वातिज्ञिनतस्य ज्ञानस्य स्वतोऽप्रमाणत्वात्तरमामाण्याय ज्ञाने विधिरित्याशङ्कचाऽऽकाशं स्वतः शरावभवनायोग्यं कुलालवशाख शरावो भवति तथा
स्वतो ऽप्रमाणस्य विधिवशात्मामाण्यायोगाज्ञैवभित्याह । नेत्यादिना । किंचाऽऽत्मज्ञानस्य प्रसिद्धत्वेऽप्रसिद्धत्वे च न तत्र विधिः संभवतीत्याह । आत्मज्ञानमिति ॥ ६ ॥

कैवल्यकारिता बुद्धेर्नियोगादेव चेब्रवेत । नियोगार्थावगतये नियोगोऽन्योऽपि मृग्यताम् ॥७॥

ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वसिद्धये ज्ञाने विचिः स्पादिति शङ्कते । कैवल्येति । तिहैं नियोगस्यापि पुमर्थसाधनत्वाभ्यपगमान्त्रियोगात्पुमर्थसिद्धये नियोगे नियोगान्तरमन्वेष्टव्यमिति निरार्ष्टे । नियोगार्थेति । ७॥

१ (ग. घ.) विमामाण्यादे ।२ (ग. घ.) विदाभावात्तिस ।३ (ग. घ.) त्वेत ना ।४ (ङ.) ते तत्ति ।५ (ग. घ. च.) विदाभावात्तिस ।६ (ग. घ.) स्यावको ।७ (ग. घ. च.) विदेश ।९ (ग. घ.) विदेश ।७ (ग. घ. च.) विदेश ।७ (ग. घ.) विदेश ।७ (ग. घ.)

अतिमसङ्गपिहारार्थं वाक्योत्थं ज्ञानं स्वारस्येनैव पुमर्थं साधयतीति फलि-तमाह । तस्वमस्यादीति ॥ ८ ॥

स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति विध्यन्तरमृते यथा । विध्यर्थावगमस्तद्दद्गित्वहाप्यभिधाश्चतेः ॥ ९ ॥

अभिधाश्वतेः स्वीर्थवोधकत्वं विधिव्यतिरेकेण नास्तीत्याशङ्क् चाध्ययनिक-धिदृष्टान्तेन परिहरति । स्वाध्याय इति ॥ ९ ॥

ः वियोगविरहादस्य यद्यर्थावगमीऽमृषा । विक्रिक्तिकारिक स्वापित्रमानिक्षितिकारिक ॥ १०॥

नियोगमन्तरेणाभिधावाक्यादर्थावगमो मिथ्येत्याशङ्कचाध्ययनविधिवा-क्यादिषं तर्हि विध्यन्तरमन्तरेण वाक्यार्थप्रतिपत्तिर्मिथ्या स्यादित्याह । नियोगिति ॥ १०॥

भवेद्दिध्यनुकूला वा अभिधा यदि वा विधिः। अभिधावरर्मयायी स्यात्तत्र दोषगुणाविमौ ॥ ११ ॥

वेदान्तवांक्ये विध्यभ्युपगमेऽपि कि विधेरिभधानगुणत्वं कि वाऽभिधाया विध्यनुमुणत्विमिति विकल्पयति । भवेदिति । तत्राभिधाश्चतेविध्यनुगुणत्वे त्वत्पक्षसिद्धिमेत्पक्षासिद्धिश्च विधेरिभधाश्चत्यनुगुणत्वे त्वत्पक्षासिद्धिमेत्पक्षसिद्धि-श्चेत्यभिमेत्याऽऽह । तत्रेति ॥ ११ ॥

स्याद्युलोकाभिवज्ज्ञानं यदि विध्यनुरोधिनी ।

अभिधाश्रुतिरदृष्टार्था सम्यग्ज्ञानं तु दुर्लभम् ॥१२॥
अभिधाया विध्यतुगुणत्वे सचितं दोषं विशदयति । स्यादिति ॥ १२॥
अथाभिधानुरोधी स्यान्नियोगोऽ यं तथाऽपि च ।
अभिधानुविधायित्वाद्विध्यथोऽत्र सुदुर्लभः ॥१३॥
विधरभिधानुरोधित्वेऽपि सचितं दोषं मकटयति । अथेति ॥ १३॥

१ (क. ख. ग.) 'स्वार्थे बों। २ (ङ) 'वाक्येर्विच्य'। ३ (ङ.) 'विद्दं। ४ (ङ) 'धा तु रोधि स्या'।

प्राक्तु वाक्यार्थविज्ञानात्तित्रिष्टपदार्थयोः । अन्वयव्यतिरेकोरूत्यविवेकाय विधिर्भवेत् ॥ १४ ॥ आत्मज्ञाने विष्यभावेऽपि वेदान्तेषु विष्यभावे मुमुक्षूणां प्रवृत्तिपादि छिकी स्यादित्याराङ्क्य पदार्थविवेके विष्यभ्युपगमानमविमित्याह।मान्त्विति॥१४॥

वाक्यार्थप्रतिपत्ती हि पदार्थज्ञानमेव च । प्रतिबन्धा यतस्तस्मादन्वयाद्यवलोकनम् ॥ १५ ॥

वाक्यार्थज्ञानस्यापेक्षितत्वांत्तत्यतिबन्धनिवृत्त्यर्थे विधावर्थ्यमाने किमिडि पदार्थपरिशोधने विधिरित्याशङ्कचाऽऽह । वाक्यार्थति ॥ १५॥

वाक्यार्थज्ञानकाले यः पदार्थी नैव विद्यते । \* किं कर्तव्यः कारकापेक्षो विधेयः स न संशयः ॥ १६ ॥ कर्मकाण्डे विधेयमंशं पागादिकं दर्शयति । वाक्यार्थज्ञानेति ॥ १६ ॥

विपरीतस्ततो यस्तु वाक्यादेवावगम्यते । नित्योऽकर्मविमुक्तः सन्न विधेयः कथंचन ॥ १७ ॥ •

कर्मकाण्डवज्ज्ञानकाण्डेऽपि किंचिद्विधेयं भविष्यतीत्याशङ्कच ज्ञानं वा तिष्ठिक यो वा निदिध्यासनं वाऽत्र विधेयमिति विकल्प्य ज्ञाने विधेनिरस्तत्वाचित्रपे च ब्रह्मात्मभावे नित्यसिद्धे विधेरसंभवान्न कल्पद्वयमित्याह। विपरीत इति ॥१७॥

स्वसिद्धेः कारणं नान्यज्ज्ञानमज्ञानहानये । उद्यासमाद्येक्षते तस्मात्र निद्धियासनाय तद् ॥ १८॥

ज्ञानस्य निदिध्यासनापेक्षस्याज्ञानिनवर्तकत्वात्तस्य तच्छेपत्वानिदिध्यासनं विधेयमितिकल्पान्तरं पत्याह । स्वतिद्धेरिति । ज्ञानस्य स्वोत्पत्तिमात्रेणाज्ञान-निवर्तकत्वानिदिध्यासनशेषत्वाभावात्र तस्य विधेयत्वमित्यर्थः ॥ १८ ॥

सिद्धमप्यात्मकार्यस्य कारंणं सिद्धये न चेव । विध्यपेक्षं तदेव स्यात्र स्वसिद्धिप्रकाशकम् ॥ १९ ॥

उक्तमेव प्रपञ्चयति । सिद्धमपीति । कारणमज्ञाननिवृत्तौ ज्ञानं त्यदि रुव्धात्म-कर्मापे स्वफलस्याज्ञाननिवृत्तिलक्षणस्य प्राप्तये नं भवति तर्दि तदेव निदिध्याः सनविध्यपेक्षं स्वसिद्धेः स्वफलस्य प्रागुक्तस्य प्रकाशकं साधकमित्येतच स्यात् । न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यत इतिन्यायादित्यर्थः ॥ १९॥

१ (ग. घ.) 'कात्मिव'। २ (क.ख.) 'क्यायेप'। ३ (ख. ङ.) 'दाथीज्ञा'। ४ (ग.घ.) 'दाविळोचन'। ५ (ग.घ.) 'त्वात्प'। ६ (ग.घ.) 'नं च त'। ७ (ग.घ.) 'रकं सि'। ८ (ग.घ. च.) 'न पम'।

#### तस्मात्कूटस्थविज्ञानं प्रत्याख्यातां खिल्ह्यम् । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभित्ति कुतश्चन ॥ २० ॥

विधेयज्ञानात्पुरुषार्थसिद्धिरिति वक्तमशक्यत्वाद्वाक्योत्थज्ञानादेव परि-पूर्णपुरुषार्थसिद्धिरिति वौक्यद्वयोपादानपूर्वकं विचारफर्टंमुपसंहरति । तस्मा-दिति ॥ २० ॥

ब्रह्मणी ब्राह्मणस्येति भेदृश्वात्रौपचारिकः । राहोः शिरोवन्मुख्यस्तु नैव स्यात्रिर्गुणत्वतः ॥२१॥

आनन्दं ब्रह्मगो विद्वानिति भेदनिर्देशादानन्दब्रह्मणोर्गुणगुणिभावः स्यादिन स्याराङ्क्वाऽऽह । ब्रह्मग इति । ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य ब्रह्मीमृतस्य स्वह्मप्यान-ः न्दं साक्षात्कुर्वतो भयहेत्वभावानास्ति भयमित्यस्यार्थस्यात्र विवक्षितत्वाह्मह्मणि गुगगुणिभावस्याभावाद्भेदस्यात्र राहोः शिरोवत्किष्यितत्वाह्मस्तुतोऽभावादर्थ-गून्या षष्टीत्यर्थः ॥ २१ ॥

> महिमा ब्राह्मणस्यैष हानिवृद्धिविवर्जितः । स्वतः सिद्धेर्विजानंस्तं न विभेति कुतश्चन ॥ २२ ॥

विद्वानित्यादेरथं विवृणोति । महिमेति ॥ २२ ॥

विद्वान्सन विभेतीति विद्याकालं भेवेत्फलम् । न तु स्वर्गादिकंत्प्राप्यं मुञ्जानस्तृप्यतीतिवत् ॥२३॥ विद्वाव विभेतीति विद्यातत्फलयोः समानकालत्वनिर्देशस्य तात्पर्यमाह । विद्वानिति ॥ २३॥

यतोऽविद्यातिरेकेण प्रतिबन्धो न विद्यते । तन्नाशानन्तरां मुक्तिं विद्यानिति ततोऽवद्त् ॥२४॥ ज्ञानोदयनान्तरीयकत्वेन मुक्तिव्यवधानस्याज्ञानस्य निष्टत्तेश्वज्ञानसमानकोलाः शक्तिकंक्तव्यत्याह । यत इति ॥ २४॥

भयहेतुईयं यस्मात्तज्ञाविद्यासमुद्रवम् । प्रुष्टायां विद्यया तस्यां न कुतश्चन भीर्भवेत ॥२५॥

देतोऽपि ज्ञानतत्फलयोरेककार्लेत्वं युक्तमित्याह । भयेति ॥ २५ ॥

\* १ (ग. घ.) ° णेंसि ° । २ (ग.) वाक्याद द्व ° । ३ (ग.) ° लांमित्युप ° । ४ (क. ख.) ° स्येव हा ° । ५ (ग. घ.) ° भजेत्फ ° । ६ (ग. घ. ड.) ° वव्याय्यं मु ° । ७ (ग. घ.) ° नतरं मु ° । ८ (क. इ.) ° दयाना ° । ९ (ग. घ.) ° काले मु ° । १० (ख.) ° मा । दायायां । ११ (ग. घ.) ° तो ज्ञा ° । १२ (च.) ° लत्व मुक्त ° ।

परमात्मधियैतस्मिन्प्रत्यगात्मानि केवले । निरस्तायामविद्यायां भयं नास्ति कुतश्चन ॥ २६ ॥

उक्तमेवार्थं विद्वणोति । परमात्मेति ॥ २६ ॥

निर्धूतपद्वाक्यार्थिमित्येवं प्रतिपत्तये । यतो वाची निवर्तन्त इत्येवं वचनं श्रुतेः ॥ २७ ॥ तथा मनोविकल्पानां निषेधाय परात्मिनि । ः धिया सहत्यतो विक श्रुतियाथात्म्यवोधिनी ॥१८॥ १

एवं मन्त्रं व्याख्याय तदीयपूर्वाधेस्य तात्वैयाविमाह। निधृतेति। २७॥ २८॥

निषिध्य नायमात्मेति भिन्नमात्मोपछम्भनम् । अनन्यानुभवं ब्रह्म यमेवेत्याह नः श्रुतिः ॥ २५ ॥

प्रत्यगारमा न पदार्थी न वाक्यार्थी नापि विकल्पज्ञानानां विषयो भवतीरय॰ रिमक्नेवार्थे नायमात्मा प्रवचनेन रूम्य इत्यादिश्वत्यन्तरसंवादं दर्शयित । निषिध्येति ॥ २९ ॥

> प्रत्यग्ब्रह्मावसायित्वाद्वेदानां रज्जुसर्पवत् । उदाहारि ततः श्रुत्या ह्ययं श्लोको मनोमये ॥३०॥

यदि कोशपञ्चकातिरिक्तप्रत्यग्बस्नविषयोऽयं श्लोकस्ति किमिति मनोमय-कोशे यथोक्तश्लोकस्योदाहरणमित्याशङ्कच कोशपञ्चकस्य पत्यगार्दमाबिरेको नास्तीति प्रतिपादनायेत्याह । प्रत्यगिति ॥ ३०॥

विद्वानेव परं ब्रह्म आत्मनाऽऽत्मानमद्दयम् । . . न विभेद्येकळोऽद्वन्द्वो भयहेतोरसंभवाव् ॥ २१॥

हैतस्य भयकारणत्वात्तस्य चाविद्याकार्यत्वाद्विद्ययाऽविद्यानिवृत्तौ भयके हेतोरभावाद्विद्वानभयं ब्रह्मैव भवतीति मन्त्रार्थमुपसंहरति । विद्वानिति । अद्वयक् मात्मानमवगच्छतीतिशेषः ॥ ३१॥

#### ननु साध्विक्रयाहेतुः पापानुष्ठानमेव च । इत्येतस्य निषेधार्थमेतं हेत्युच्यतेऽधुना ॥ ३२ ॥

एतं हेत्यादिवाक्यस्य व्यावर्त्यामाशङ्कामाह । निन्वति । हेतुर्विदुषोऽपि भय-स्येतिशेषः । तत्रोत्तरस्वेन वाक्यमवतारयति । इत्येतस्येति ॥ ३२ ॥

#### नेतमेवंविदं यस्माद्द्वावेतीहावधारणे । न तपत्यन्तकाळे तमकर्तृत्वात्मवेदिनम् ॥ ३३ ॥

सर्वतारितस्य वाक्यस्यार्थमाह । नैतमिति । यस्मादेवंविदमकर्नृत्वाभोक्नृत्वो-पल्लक्षितब्रह्मात्मवेदिनं निषिद्धसेवनं विहिताकरणं चान्तकाले नैव तपित प्रकृति वाक्ये वावेतिनिपातस्यावधारणे प्रयुक्तत्वात्तस्माविषिद्धसेवनादि विदु-षोऽपि भव्नकारणमस्तीत्येवं न शङ्कितव्यमित्यर्थः ॥ ३३॥

कियाफलस्य सर्वस्य कर्तृगामित्वकारणात् ॥ ३४॥ धिङ्मां योऽहं शुभं कर्म जीवन्नाकरवं क्वचित् । अकार्ष च सदा पापं द्यतो भयमुपस्थितम् ॥३५॥

विहिताननुष्ठानं निषिद्धानुष्ठानं च विदुषोऽकर्तुरपि किमिति भयकारणं म भवतीस्याशङ्कचाऽऽह । क्रियेति । किमहमित्यादिवाक्यद्वयं योजयति । धिगिति ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

अस्माद्धेतोर्महांस्तापोऽविद्यासंवीतचेतसाम् । जायते मृतिकाले हि हिक्किकावशवर्तिनाम् ॥३६॥

्र पुण्यस्याकरणात्पापस्य करणाच महद्भयं कदा केषां चेत्यपेक्षायामाह । अस्मादिति ॥ ३६ ॥

> फलस्यायं स्वभावो हि यत्स्वकर्त्रनुगामिता । अतो न तपतो ज्ञोत्थावकर्तारं शुभाशुभौ ॥ ३७॥

पुण्यपापयोमरणकाले तापकत्वं विशेषाभावाद्विदुषोऽपि भविष्यतीत्याश-

### कस्मात्र तपतस्तौ चेद्धर्माधर्मी विपश्चितम् । कौटस्थ्यादद्वयत्वाच छुष्यत्येव शुभाशुभे ॥ ३८ ॥

विदुषोऽपि युण्यपापयोरतापकत्वे हेत्वन्तरं वक्तुं प्रच्छति । कस्मादिति । विव-िर्क्षतं हेत्वन्तरमुदाहरति । कौटस्थ्यादिति । वस्तुसामथ्यादेव सर्वप्रकारिविक्यां । विरहितत्वाद्वैताभावोपलक्षितपूर्णस्वभावत्वाच विद्योदयनान्तरीयकत्वेन विद्वा-नेविद्यया सह पुण्यपापे दग्ध्या स्वस्थोऽवित्रष्ठते । तथा च पुण्यपाप्योनीस्ति विदुषि तापकत्विमत्यर्थः ॥ ३८ ॥

स य एवं यथोकार्थ विद्वानेते शुभाशुभे ॥ ३९ ॥ साधुकर्माकिया या च पापानुष्ठानमेव च । अविकास अकर्ताऽस्मीतिविज्ञानहुताशेनाञ्जसो हुतम् ॥ ४० ॥ द्रम्बा निरन्वये कृत्वा द्यात्मानं स्प्रणुते यतः । स्प्रणोतिर्बलकर्माऽयमात्मानं बलयत्यतः ॥ ४७ ॥

उक्ते अर्थे स य इत्यादिवाक्यं योजयित । स य इति । यथोकार्थं सत्यक्षा-नादिलक्षणमेवमुक्तेन प्रकारेण प्रत्यगात्मत्या यो विद्वानविष्ठिते स पुन्रविद्या-कार्थे श्रुभाश्चमे दग्ध्वाऽऽत्मानं स्प्रणुते बलयतीत्यर्थः । श्रुभाश्चमे दंग्ध्वेत्युक्तमेव व्यनिक्त । साधुकर्मेति । यस्मादात्मानं विद्वानुक्तरीत्या स्प्रणुते तस्मानादित नस्मिन्धमदिस्तापकत्विमितिशेषः।स्प्रणुत इति क्रियापदस्य विवक्षितमर्थमात । स्प्रणोतिरिति । अत इत्यहं ब्रह्मोतिज्ञानादित्यर्थः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥

> अविद्यासंश्रयादात्मा बलीयानपि दुर्बलः । अविद्याराजयक्ष्माऽस्य कार्श्यमेति तया यतः ॥ ध्वस्तायां विद्यया तस्यामात्मानं बलययतः ॥४२॥

आत्मनो बलस्य स्वाभाविकत्वातिक विद्याकृतेन बलेनेत्याशङ्कर्णा इहि । अविद्येति । आत्मबलस्य स्वाभाविकत्वेऽप्यविद्याकृतदौर्वल्यस्य विद्यया निर-सने स्वाभाविकबलाभिन्यकेविद्याधीनमस्य बलमभीष्टमित्यर्थः ॥ ४२ ॥

१ (ङ.) 'त्येकशु'। २ (ग. घ. च.) 'दुषि पु'। ३ (क. ङ.) 'क्षितहे'। ४ (ग. घ.) 'यार'। ५ (ग. घ.) 'सा हुत' (ङ.) 'सा हत'। ६ (ग. घ.) द्राप्ता तूक्त'। ७ (ग. घ. च.) 'ज्ञारिम'। ८ (च.) विद्यया छ ।

बोधेनैव निरस्तायां निद्रायां स्वप्नदर्शनम्। बुद्धात्मशेषतामेति तथैहैकछशेषताम् ॥ ४३ ॥

अविद्यातत्कार्ययोर्विद्ययानिरस्तयोरात्मनः सकाशाद्भेदेनावस्थानमाशङ्कय

हष्टान्तेन निराचंडे । बोधेनेति ॥ ४३ ॥

अथवा एष एवोभे मत्यादृश्यादिलक्षणः। शुआशुभे यतस्तस्मादात्यानं बळयत्ययम् ॥ ४४ ॥

एते पुण्यपापे विद्यया दग्ध्वाऽऽत्मानं बलयतीतिपूर्ववाक्यस्यार्थो व्याख्यातः। संप्रत्युभे हीत्यादिसमनन्तरवाक्यस्यार्थं कथयति । अथवेति । उक्तलक्षणो विद्वा-न्यिचाबलादुभे पुण्यपापे स्वातमानमेव करोतीति कुतस्तयोस्तापकत्वाश-<del>देन्त्यर्थः ॥ ४४ ॥</del>

लिङ्गदेहाश्रितं काश्यं तच कर्मनिबन्धनम्। कर्म कंत्रीदिसंपूतं कत्रीचज्ञानहेतुकम् ॥ ४५॥ अहं ब्रह्मेत्यतो ज्ञानाद्वस्तायां प्रत्यगात्मनि । कार्श्यहेतावविद्यायामेकत्वाद्वलयत्ययम् ॥ ४६ ॥

बाक्यद्भयार्थमुपसंहरति । छिङ्गदेहेति ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

स्वतो बुंद्धं स्वतः शुद्धं स्वतो मुक्तं यथोदितम् । वेदेवं यः स्वमात्मानं फलं तस्येद्दशं स्मृतम् ॥ ४७ ॥ य एवं वेदेत्यस्यार्थमाह। स्वत इति। ईहशमविद्यानिंशसद्वारेण बलात्मकमिति पावत ॥ ४७ ॥

्र इंतीत्युक्तपरामशीं ब्रह्मणोऽहयरूपिणः । साक्षात्तद्वोधहेतुत्वादली ह्यूपनिषद्भवेद ॥ ४८ ॥

इत्युवनिषदित्यत्रेतिशब्दार्थमाह । इतीत्युक्तेति । उपनिषच्छब्दस्यौपचारि-कमर्थं कथयति । साक्षादिति ॥ ४८ ॥

विद्येवोपनिष्ज्ज्ञेया तयैवोपेत्य निर्दयम् । विन्दते निर्भयात्मानं तस्मादुपनिषत्स्मृता ॥ ४९ ॥ मुख्यमुपनिषच्छव्दार्थं कथयति । विद्यवेति ॥ ४९ ॥

१ (ग. घ.) °धेनेव°। २ (क. ख.) बुद्धः स्व°। ३ (ग. घ.) °निरसनद्वा°। ४ (क. ख.) इति युक्तः (ग. घ.) इतिरुक्तपः।

इमां वर्छों तु ताद्रथ्यात्पर्वह्मविदो गुणात् । सदोपनिषदित्यूचुस्त्यक्तसेवैषणाः शुंआम् ॥ ७५० ॥ इति ब्रह्मवह्या वार्तिकानि समाप्तानि ॥ वह्यामुपनिषच्छव्दयवृत्तिमौषचारिकीमुक्तामुपसंदरित । इमामिति ॥०५०॥ ॥ इति ब्रह्मवह्यीवार्तिकटीका समाप्ता ॥

#### अथ भृगुवल्ली।

सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्वह्योक्तं प्रत्यगात्मनि । तद्भिन्नं परं ज्ञानमुक्तं मोहापनोदि यद् ॥ १ ॥

पूर्वोत्तरबद्धयोः संगतिकीर्तनार्थं इत्तं संकीर्तयित। सत्यमिति। यद्धः सत्यज्ञानाद्यात्मकं तत्पत्यगात्मिन स्वक्षपभृतं यो वेद निहितं गृहायामित्यत्रोक्तं तेनं च
ब्रह्मणा प्रत्यंग्भृतेनाभित्रमेकीभृतं यत्परं ज्ञानं तदेव मोहनिवर्तकिमिति चोक्तम्।
स्वक्षपञ्चानस्यैव वाक्योत्थबुद्धिवस्यविद्यनस्याज्ञाननिवर्तकत्वादित्यर्थः॥ १॥

अभिधित्मुरथेदानीं यथोक्तज्ञानसिद्धये । यत्साधकतमं तस्य प्राप्त्ये प्रबद्धते श्रुतिः ॥ २ ॥

आनन्दवल्लीतात्पर्यार्थमन् धगुवल्लीतात्पर्यार्थमाह । अभिधितस्रिति । सका योज्ञाननिवर्तकस्य ब्रह्मात्मेकत्वज्ञानस्य साधनोपन्यासार्थं धगुवल्लीपर्वति-रित्यर्थः ॥ २ ॥

गुरुद्वारैव विद्येयमाचार्याद्वेति नः श्रुतिः । शिष्योपाध्यायरूपेयमत आख्यायिकोच्यते ॥ ३ ॥ किमित्येषा वर्छा शिष्याचार्यक्रमेणोपन्यस्यते तत्राऽऽह । गुरुद्वारेति ॥॥

अधीहि अगवो ब्रह्मेखेतन्मन्त्राभिशब्दितम् । अन्तणीतणिजर्थस्यं द्यधीहीति अवेद्यतः ॥ ४ ॥

आख्यायिकातात्पर्यं दर्शयित्वा वाक्यद्वयाभित्रायमुक्तवा तृतीयं वाक्यमुपस-दनमन्त्रपदर्शनार्थिमित्याह । अधीहीति । अध्यापयेत्यस्मिक्ये भवत्यधीहीति पदम् । यथाश्रुतार्थस्यात्रासंभवादित्याह । अन्तणीतेति ॥ ४ ॥

१ (ग.) 'सर्वेष'। २ (ग. घ.) शुभम्। ३ (ग. घ.) न बं। ४ (च.) 'त्यगात्मभूते'। ५ (इ.) 'त्यीव प्रवृः। ६ (ग. घ. इ.) 'स्य त्वधीं।

जिज्ञामुः परमं ब्रह्म श्रद्धाभिक्तपुरःसरः। उपसीदेद्रशियांसं मन्त्रेणानेन श्रुंद्धीः ॥ ५ ॥

उन्होंथे महास्य विनियोगं दर्शयति । जिज्ञासरिति ॥ ५ ॥

मोक्षादवीश्च भोगेषु व्यावृत्तकरणी भृगुः। अध्यापय परं ब्रह्मेत्यप्टच्छहरूणं ग्रहम् ॥ ६ ॥

🍇 यथोपसदेनै बुद्धिशुद्धिरधिकाारिविशेषणं तथा वैराग्यमपीत्याह । मोक्षादिति । अध्यापय स्मारय ज्ञापयेति यावत ॥ ६ ॥

> अनं प्राणमितीत्यादि वरुणो भूगवेऽवद्व । देहकारणमत्रं स्यात्प्राणः प्राणादिकारणम् ॥ चक्षः श्रोत्रं मनो वाक्क करणान्युपलब्धये ॥ ७ ॥

तस्मा एतदित्यादिवाक्यद्वयमुत्थापयति । अन्नमिति । अन्नमाणचक्षरादिश-ब्दानामसंकीर्णमर्थं कथयति।देहेति। प्राणादीन्पञ्चवृत्तिभेदान्करोतीति प्राणा-दिकारणो वृत्तिमान्वायुरेवेत्पर्थः ॥ ७ ॥

> अन्वयव्यतिरेकोक्तिर्ब्रह्मणो वोपलब्धये ॥ ८॥ अनिर्देश्यस्य वा भूम्रो लक्षणस्य प्रवृत्तये। अत्रं प्राणमितीत्यादि प्रत्यग्धर्मोपदिश्यते ॥ ९ ॥

ब्रह्म मां ज्ञापयेति प्रष्टे भूगवे किमित्यन्नार्दिसंकीर्तनमित्याराङ्कचान्नप्राणा-दिव्यभिचारित्वादनात्मा स्नगादिवदात्मा त्वव्यभिचारीत्येवंविधान्वयव्यतिरेक-योर्बह्मज्ञानोपायत्वेन कथनार्थमत्रादिसंकीर्तनं क्रियते। न हि तदनादिना बिनाइन्वयव्यतिरेकवचनमुचितमित्याह । अन्वयेति । वाशब्दो वश्यमाणविव-क्षया प्रयुच्यते ॥ ८॥

अन्नप्राणादिसंकीर्तनं ब्रह्मस्वरूपविवक्षयेति पक्षान्तरमाह । अनिर्देश्यस्येति॥९॥

१ (ग. घ.) शुच्यति । २ (ग. घ. ङ.) कार्थस्य मै। ३ (च.) ने श-द्धबुद्धिर<sup>°</sup>। ४ (ग.) °रणः । च । ५ (ग.घ.) °दिकरणवु । ६ (क.ख.) °दिकी ।

मथमः खण्डः १

#### प्राणस्य प्राणमित्येवं श्वातिरप्याश्रिता अवेव । कर्मश्चतिश्च ब्रह्मत्वे वाचमित्यादि युज्यते ॥ १० ॥

प्रत्यगात्मस्वद्भपळक्षणार्थत्वेन प्राणादिसंकीर्तने श्वत्यन्तरमपि संग्रहीतं भवतीत्याह । प्राणस्येति । प्राणादिशब्देन प्रत्यग्भृतब्रह्मग्रहणे प्राणं वाचिमत्या-दिद्वितीयाश्रेयणमन्यशेषत्वमन्तरेण मुख्यार्थं सिध्यतीतिद्वितीयपक्षस्य गमक-माह । कर्मेति ॥ १० ॥

अन्नाद्यः पदार्था वा अन्वयव्यतिरेक्योः । इहोच्यन्ते प्रवृत्त्यर्थ सौकर्य स्यात्कर्यं न्विति ॥ ९३ ॥ प्रथमपक्षमुपसंहरति । अन्नादय इति ॥ ११ ॥

उत्पत्तिस्थितिनाशेषु ब्रह्मादिस्थावरावि । नात्येति ब्रह्मरूपं यत्तद्वह्मेति प्रतीयताम् ॥ १२ ॥

तं होवाचेत्यादिवाक्यतात्पर्यमाह । उत्पत्तीति । यत्पृष्टं ब्रह्म तस्य स्था विश्वणं विश्वणा वा इत्यादिनोच्यते । जगदुत्पत्तिस्थितिस्थातस्यकारणं ब्रह्मेति ब्रह्मणस्तर्दस्थ-स्रक्षणमित्यर्थः ॥ १२ ॥

> विजिज्ञासस्य तद्वह्म यदेवं छक्षणं अवेद । अनुत्पन्नमहीनं च जगदुत्पत्तिहानिभिः ॥ १३ ॥

तद्विजिज्ञासस्वेत्यादेविवक्षितमाह । विजिज्ञासस्वेति ॥ १३ ॥

तपश्चचार तच्छुत्वा भृगुर्बह्मोपळब्धये।

प्रतिपेदे तपोऽनुकं सावशेषोक्तिकारणात् ॥ १४ ॥

स तपोऽतप्यतेत्यस्यार्थमाह । तप इति । पित्राऽनुक्तस्य तपसो ज्ञानसार्थन-त्वेन ग्रहणे कारणमाह । प्रतिपेद इति ॥ १४ ॥

शृङ्गयाहिकयोक्त्वाऽपि ह्यनं ब्रह्मेति लक्षणम् । पितोवाच यतस्तरमात्तपो भेजे स्वयं मृगुः ॥ १५ ॥

सावशेषोक्तिकारणादित्युक्तं प्रकटपति । शृङ्गेति । अत्रं प्राणमित्यादिना बह्यं प्रत्यक्त्वेन साक्षादुक्त्वाऽपि यतो वा इमानीति ब्रह्मलक्षणं तटस्थैत्वेनच्योत्तकमु-क्तवान् । अत्रस्तस्य प्रत्यक्तया प्रतिपत्तिसाधनमनुक्तमपि तपः स्वयंभेव भृगुरव-गतवानित्यर्थः ॥ १५ ॥

१ (क. ख.) भवण । २ (च.) न्यत्व । ३ (ग. घ.) थं त्विति । ४ (ग. घ.) टरथं छ । ५ (च.) भकत्वे । ६ (ग. घ.) भ्यत्वद्यो (ड. च.) भ्रत्वे द्यो । ७ (ग. घ.) भ्रत्वे द्यो । ७ (ग. घ.) भ्रत्वे द्यो । ७ (ग. घ.)

#### ब्रह्म साक्षात्र निर्दिष्टं लक्षणोक्तरतो भृगुः । नूनमाकाङ्कते योग्यं साधनं ब्रह्मवित्तये ॥ १६ ॥

यद्यत्रं प्राणमित्यादिना साक्षादेव ब्रह्म प्रत्यक्त्वेन पित्रा निर्दिष्टं तर्हि यतो ब्रह्मानीत्यादिना लक्षणोक्तिरविवक्षिता स्यात्। अतो ब्रह्मणः प्रत्यक्त्वेन साक्षा-त्यतिपत्तिसिद्धये योग्यं साधनं प्रायेणाऽऽकाङ्कृते पितेति तपश्चरणकाले किष्पि-तवान्ध्रगुरित्याह । ब्रह्मोति ॥ १६ ॥

#### तपोविशेषा दित्सा स्यात्तत्साधनमतत्त्वतः । यह्रस्तरं यह्रगपमिति स्मृत्यनुशासनाव् ॥ १७ ॥

ब्रह्मपतिपत्तौ योग्यं साधनं पितुराकाङ्कितमस्तु तथाऽपि भ्रगोस्तपोविशे-षान्वेषणा कुतः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । तपोविशेषेति । तपसः सार्धेकतमत्वं सम्माणं प्रकटयति । यहुस्तरमिति ॥ १७ ॥

मनसश्चेन्द्रियाणां चेत्येवमाध्यात्मिकं तपः । इह न्याय्यं प्रसिद्धं तु ह्यारादुपकरोति नः ॥ १८॥

तपःशब्दार्थमाह । मनसञ्चेति । इहेत्यध्यात्माधिकारो यहाते । कृच्छ्रचा-न्द्रायणादेरनुपयोगं व्यावर्तयति । प्रसिद्धं त्विति ॥ १८ ॥

अन्वयव्यतिरेकादिचिन्तनं वा तपो भवेत । अहं ब्रह्मेतिवाक्यार्थबोधायालिमदं यतः ॥ १९॥

त्रपःशब्दस्य प्रकृतोपयोगित्वेनाथोन्तरमाह । अन्वयेति । वाक्यतात्पर्यपर्या-स्रोचनं साधनविशेषानुसंधानं फलविशेषचिन्तनं चाऽऽविशब्देन गृह्यते ॥१९॥

कीऽहं कस्य कुती वेति कः कथं वा भवेदिति । प्रयोजनमतिनित्यमेवं मीक्षाश्रमी भवेद् ॥ व्यासः प्राहात एवेदं मुमुक्षोर्मुक्तये तपः ॥ २०॥

अन्वयन्यतिरेकव्यापारस्य वाक्यार्थबोधं मत्यन्तरङ्गसाधनत्वे ममाणमाह । कोऽहमिति ॥ २० ॥

१ (ग. घ.) °येण का । २ (ग. घ.) °षणं कु । ३ (ग. घ.) °त्याह । । ४ (ग. घ.) ° व्याह ।

यतो वा इति चैवं स्यादुक्तमेव परं तपः॥ २१॥ उक्तलक्षणसंपन्नं तपस्तव्वा प्रयत्नवान्। अन्नं ब्रह्मेति भूतानामुत्पत्त्यादिसमन्वयाव्॥ २२॥

उप्तत्त्वादिभाक्त्वाद्भृतानामनात्मत्वं ब्रह्मणस्तु तद्राहित्यादात्मत्विमत्येवमन्व-यव्यतिरेकस्वपं तेपोविवक्षितत्वास्त्रक्षणवाक्यमपि प्रवृत्तमित्याह। यत इति ॥२१॥

स तपस्त ह्वेत्यादेरथं कथयति । उक्तेति । इति प्रथमः खण्डः ॥१॥ अन्वयन्यतिरेकारूपं तपो ब्रह्मज्ञानसाधनत्वेन निर्धार्य गुरुणाकं रुक्षणमञ्जस्या-स्तीति संभाव्यात्रं ब्रह्मोति प्रतिपत्रवान्भ्रगुरित्यर्थः । अने ब्रह्मरुक्षणसंपत्तिमेव साधयति । भूतानामिति ॥ २२ ॥

उक्तान्यन्नमयादीनि यानि तेषां तु कारणम् । अन्नादिप्रतिपत्तव्यं न हि कार्येऽस्ति लक्षणम् ॥ २३॥ आनन्दवद्यपामुक्तानां मयडर्थानां कारणान्यवादिशब्दवाच्यानीस्पाहः । उक्तानीति । कार्यत्वादवमयोदेः सर्वभूतोत्यच्यादिहेतुत्वासंभवादित्युकेश्ये

हेतुमाह । न हीति ॥ २३ ॥

शुक्तं ह्यन्नमयाचेतद्नादेरुपजायते । कार्यपविकर्मेश्वरमा कारणानन्द्रमेरमतः ॥ २० ।

कार्यप्रविल्यैश्चरया कारणानन्द्मेरयतः ॥ २४ ॥ कार्यत्वमन्नमयादेरुपपादयति । अङ्गमिति । अग्रं कार्ये शङ्गमिति पर्यायाः । अन्नमयादेरुक्तकार्यत्वे फल्तिमाह । कार्येति ॥ २४ ॥

कार्याणि कारणेष्वेवं तानि चैवोत्तरीत्तरम् । प्रविलाप्य परानन्दं यायाहाचामगोचरम् ॥ २५॥

कार्याणां प्रविलयद्वारेण कारणभूतमानन्दमेति विद्वानिति वदता कार्यकार-णविलक्षणं तत्त्वं मुक्तोपस्टप्यमित्येतदुपेक्षितिमत्याशङ्कचाऽऽह । कार्याणीति । अन्नमयादीन्मयद्वर्थाननादिषु प्रकृतिषु पविलाप्यानं पाणे पाणं मनिस मनो विज्ञाने विज्ञानं समस्तजगत्कारणे त्रह्मण्यानन्दे तत्त्वाज्ञातं कारणं कार्यकारण-विलक्षणे नित्यशुद्धत्वादिलक्षणे त्रह्मणि पत्यगात्मिनि ज्ञानवलात्प्रविलाप्य तद्वर्भेण विद्वान्पर्यवस्यतीत्यर्थः ॥ २५ ॥

अत्रं ब्रह्मेति विज्ञाय कार्यत्वं तस्य वीक्ष्य सः । संशयोच्छित्तये भूयो गत्वाऽप्रच्छद्गुरुं भृगुः ॥ २६ ॥

तद्विज्ञायेत्यादेस्तात्पर्यमाह । अन्नमिति ॥ २६ ॥

१ (ग. घ.) प्रवन्नवा । २ (च.) तयोर्विव । ३ (ग. घ.) भोक्तला । ४ (ग.घ.) चंसमृत्या । ५ (ग. घ.) अन्नका । ६ (ग. घ.) चंपिः । अ। ७ (ग. घ. ङ. च.) हेक्के का । ८ (ग. घ.) इतानं का ।

अन्नादेन्नी स्थाप्त्रीवं दोषं दृष्टा सकार्यताम् । भूयो भूयः परं ब्रह्म पप्रच्छाऽऽतृण्णिवर्तनात् ॥ २७॥

यथाऽत्रस्य ब्रह्मत्विज्ञानानन्तरमपि तस्य कार्यत्वोपल्लम्भान्नेराकाङ्कृत्याभा-वात्पुनरिष वर्षणं प्राप्याधीहि भगवो ब्रह्मेति भ्रगुरप्राक्षीत्तयैव प्राणस्य मनसो विज्ञानस्य च ब्रह्मत्वं ज्ञात्वाऽपि तत्र तत्र कार्यत्वप्रतीत्यानिराकाङ्कृत्वासंभवात्पुन-रिष गुरुं गत्वा भ्रगुराकाङ्क्षाशान्त्यर्थं पृष्टवानेव ब्रह्मेत्याह । अन्नादेरिति । प्राणा-देरित्यर्थः ॥ २० ॥

यावत्साक्षात्परं ब्रह्म करविन्यस्तिबिल्ववत् । न वेत्ति निर्बुभुत्सुः सन्न ताविद्दिनिवर्तते ॥ २८ ॥

एविमत्याद्यं पर्यायं दृष्टान्तयति । तर्हि पश्चस्यापर्यवसानमित्याशङ्कय तत्त्व-साक्षात्कारानन्तरमाकाङ्क्षापरमात्पश्चपरिसमाप्तिरित्याह । यावदिति ॥ २८ ॥

विजिज्ञासस्य तद्वस्य तपसेति पुनः पुनः ।

बुवञ्ज्ञापयतीहास्मांस्तपसेवाऽऽत्मवीक्षणम् ॥ २९ ॥

कुगोराकाङ्कोपशान्तिपर्यन्तं प्रश्नाभ्यासेऽपि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्वेति

पुनः पुनर्वचनं वरुणस्य केनाभिषायेणेत्याशङ्कयाऽऽह । विजिज्ञासस्वेति ॥२९॥

द्विति द्वितीयवृतीयचतुर्थपश्चमखण्डाः ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेवं स शनकैर्भृगुः । तपसैव परं ब्रह्म विजज्ञौ प्रत्यगात्मिन ॥३०॥ आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानादित्यादेस्तात्पर्यमाह । अन्वयेति ॥ ३०॥

यस्मादेवमतः कार्ये संसारं प्रजिहासुभिः । प्रत्यग्रवह्मावबोधाय सदा निष्कल्मषं तपः ॥ ३१ ॥ अन्वपन्यितरेकाल्येन तपसा मत्यगात्मिन मितिष्ठितं अझ वाक्येन ज्ञातुं

अन्वयव्यतिरकारुयन तपसा प्रत्यगत्मान प्रतिष्ठितः असः वाक्य वियमिति स्थिते फल्टितमाह । यस्मादिति ॥३१॥

्रे व्युत्थायाऽऽख्यायिकारूपा तिव्वर्धत्तमथाधुना । श्रुतिः स्वेनेव रूपेण व्याचष्टेऽर्थ प्रयत्नतः ॥ ३२ ॥ स्रोकेत्यादि वाक्यद्वयमवतारयित । व्युत्थायेति ॥ ३२ ॥

१ (ग. घ.) क्षात्करणान । २ (च.) त्याह।

भृगुणा विदिता यस्माद्रार्गवीयं अवेदतः । वारुणी वरुणोक्तत्वादिद्या स्याद्वह्मवेदनाव् ॥ ३३ ॥ भार्गवीत्यादि पदत्रयं व्याचष्टे । भृगुणेति ॥ ३३ ॥

युष्मदस्मिहिभागोऽयं यंत्र व्यावर्ततेऽञ्जसा । स आत्मा तत्परं व्योम तत्र विद्या प्रतिष्ठिता॥३८॥

आनन्दाद्धचेवेत्यादिदर्शनादानन्दशब्दस्य कारणविषयत्वात्कार्यकारण-विलक्षणब्रह्मविषयत्वासिद्धिरित्याशङ्कय परमेव्योमन्यतिष्ठितेत्यत्र व्यो**मेशब्दस्य** कार्यकारणविनिर्मुक्तप्रत्यगात्मविषयत्वान्मेवभित्याह । युष्मदिति ॥ ३४ ॥

> आत्मता ब्रह्मणो यत्र आत्मनो ब्रह्मता तथा । अहं ब्रह्मेयवाक्यार्थमेवं वाक्यात्प्रपद्यते ॥ ३५ ॥

यथोक्तस्य ब्रह्मात्मैकत्वस्यास्त्रीकिकत्वादिसिद्धिरित्याशङ्कयाऽऽत्मनी वर्धीत्व ब्रह्मणश्चाऽऽत्मत्वं वेदान्तवाक्यादेव सिध्यतीत्याह । आत्मतेति ॥३५॥

अन्योऽपि भृगुवत्ताः तपं ऐकाग्र्यलक्षणम् । कोशानिरस्य पञ्चापि प्रतिष्ठां लभते पराम् ॥ ३३ ।

य एवं वेद प्रतितिष्ठतीत्यस्यार्थमाह । अन्योऽपीति ॥३६॥

ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति वहयोक्तं पूर्वया तु यत् । तस्यामेव प्रतिष्ठायां विद्यान्संप्रतितिष्ठति ॥ ३७ ॥

कार्यकारणविलक्षणब्रह्मत्वेन परां प्रतिष्ठामेव पँकटयति। ब्रह्मति ॥३०॥

अन्नाद्यपासकानां वा फलमेतादिहोच्यते । न्याय्यं नावाप्तकामानामन्नादिफलकीर्तनम् ॥ ३८॥

अन्नवानित्यादिना प्रकृतस्यैव विज्ञानस्य स्तुत्यर्थं सगुणविद्याफ्रक्तितेने मङ्गीकृत्य फलान्तरमाह । अन्नादीति । यदेतदन्नाशुपासकानामन्त्रवन्त्वादिफ्रक् तदिह ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थमुच्यते । सगुणविद्याफ्रलेन निर्गुणविद्यापाः स्तुत्यर्थमुच्यते । सगुणविद्याफ्रलेन निर्गुणविद्यापाः स्तुत्यर्थम् ब्रह्मविद्योऽन्नादिफलकीर्तनं किं न स्यादिक्याश-द्वयाऽऽह । न्याय्यमिति ॥ ३८ ॥

१ (ग. घ.) "यतो ब्या"। २ (क. ख. ङ.) "प एका"। ३ (ग. घ.) "द्वान्स घ"। ४ (क. ख.) प्रकाशय"। ५ (ग. घ.) "सनाना"। ६ (ग. घ. च.) "निमत्यङ्गी।

भूयोऽन्नवान्दीप्तविद्वर्महांश्च स्यात्प्रजादि।भेः । शान्तिदान्त्यादिहेतुस्त्विट्ब्रह्मवर्चसमुच्यते ॥ ३९ ॥ अन्नवानित्यादि व्याचष्टे।भूयोऽन्नवानिति॥३९॥ इति षष्टः खण्डः॥६॥

अन्नमेव गुरुन्याध्यमुत्तर्ज्ञानहेतुतः।

अत्रं न निन्द्यात्तेनाऽऽदौ त्रतं स्यात्तदुपासितुः ॥४०॥ अत्रं न निन्द्यादित्यादेरर्थमाह।अत्रमिति।अत्रस्योपभुक्तस्योक्तवक्ष्यमाणज्ञान्तहेतुत्वेन गुरुवदनिन्दनमन्त्रोपासकस्यावदयकमित्यर्थः ॥ ४०॥

अन्योन्यस्थितिहेतुत्वादन्नान्नादत्वमुच्यते । शरीरप्राणयोरेवमुत्तरेष्वपि निर्णयः ॥ ४१ ॥

माणो वा अविभित्यादेरथं संक्षिपति । अन्योन्येति। प्राणो वा अव्यम्। शरीरमनादमिति प्राणशरीरयोरवालादत्वमुक्तम्। तत्र प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितमित्यादिना
हेतुरुच्यते। अव्यक्तवादिसंकीर्तनं तु सर्वत्र पूर्वववेतव्यमित्यथंः। आपो वा अव्यम्।
ज्योतिरवादम्। प्रथिवी वा अव्यम्। आकाशोऽव्यादः। इति पर्यायद्वयेऽपि यथोक्तन्यायमितिदशति। एवमिति। अब्ज्योतिः प्रथिव्याकाशोष्ववावादत्वमन्योन्यस्थितिहेतुत्वादिति निर्णेतव्यम् । अव्यक्तवादिफलसंकीर्तनं तु पूर्ववदेव तत्रापि
नेतव्यमित्यर्थः॥ ४१॥ इति सप्तमः खण्डः॥ ७॥

प्राप्तं न परिचक्षीत त्वैन्नव्रतिमदं भवेद। अत्रं सुबहुकुर्वीत तथैवेहोत्तरं व्रतम् ॥ ४२ ॥

अरीरमाणयोरनान्नाद्वत्वोपासकस्य प्राप्तान्नाप्रत्याख्यानं व्रतमित्यन्नं न परि-चक्षीतेत्यादिवाक्यद्वयस्यार्थमाह। प्राप्तमिति ॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

अपां ज्योतिषश्चात्रात्रादत्वोपासकस्यात्रबहुकरणं व्रतमित्यत्रं बहुकुर्वीते-त्यादेरर्थमाह् । अत्रमिति ॥ ४२ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

वसत्यर्थे तथा यातं प्रत्याचक्षीत नैव तम् । वसते चान्नदानार्थे कुर्यादनं गृही बहु ॥ ४३ ॥

ष्ट्रिश्चिषाकाशयोरत्रात्राद्याद्यासकस्य वसत्यर्थमागतस्यापत्याख्यानं व्रत-मिति न कंचन वसतावित्यादेर्थमाह । वसत्यर्थमिति । तस्मादित्यादिवा-क्यस्य तात्पर्योर्थमाह । वसते चेति ॥ ४३ ॥

। १ (च.) दिपदानि व्या। २ (ग. घ.) नं च स। ३ (च.) देवापि। ४ (क. इ.) त्वनं न्रं। ५ (ग. घ.) दं चरेत्। ६ (क. ख.) नं स व। ७ (क.) तर्त्री

एतदे मुखत इति सत्कारोक्तिश्चिया अवेत । वयोवस्था त्रिधा वा स्यादन्नदानिवक्षया ॥ ४४ ॥

उत्तममध्यमाधमभेदेनान्नसत्कारोक्तिर्द्धिया भवति । तत्कथनार्थमेतद्धै मुख-तोऽन्नमित्यादिवाक्यैमित्याह । एतदिति । अन्नदानिवक्षया सत्कारोक्तेन्द्वैविध्य-मुक्त्वा तद्धिवक्षयेव वाल्ययोवनवार्धकद्धपा वयसोऽवस्था त्रिविधा विवक्षितेति पक्षान्तरमाह । वयोवस्थेति ॥ ४४ ॥

राद्धं सिद्धं भवेदत्रं पात्रेभ्यो यस्य तस्य तु । यथासत्कारवयसी अन्नदानफळं भवेत् ॥ ४५ ॥ तेष्वेव वाक्येष्वक्षरार्थं संग्रह्णाति । राद्धमिति ॥ ४५ ॥

गृहिणो ह्यन्नवन्तोऽपि यत आचक्षते सदा । किंक् अराधि सिद्धमेवान्नमतिथ्यर्थे न संशयः ॥ यत एवमतः कार्ये बह्ननं यत्नतः सदा ॥ १६ ॥

अपि चान्नस्य माहातम्यमिद्मन्यद्यथावयः ॥४७॥ व्यथाश्रद्धं यथाकालं यथासत्कारमेव च । अनं दृद्वामोति तत्तथैव न संशयः ॥ ४८॥ एतद्वै मुखतोऽन्नमित्यादिवान्यषद्वस्य पूर्वोक्तमेवार्थं संक्षिप्यानुवद्वि ।

अपि चेति॥ ४७॥ ४८॥

उपात्तरक्षणं क्षेमो ब्रह्मेतद्वाचि संश्रितम् । क्षेमहेर्तुर्यतो वाक्यं तदुपासीत वाच्यतः ॥ ४९ ॥ क्षेम इति वाचीत्यस्यार्थमाह । उपात्तित ॥ ४९ ॥

अप्राप्तप्रापणं योगः क्षेमश्चोभयरूपमृत् । प्राणापानाश्रयं ब्रह्म तदुपासीत तो द्यतः ॥ ५० ॥।

योगक्षेम इति प्राणापानयोरित्यस्यार्थमाह । अप्राप्तिति ॥ ५०॥

१ (क.) 'खिविधा। २ (ग. घ.) 'क्यमाह। ३ (ग. घ.) 'ति तथैवैतन सं। ४ (क. स्त.) 'तु यतो।

#### योगक्षेमात्मकं ब्रह्म प्राणापानसमाश्रयम् । कर्मेति हस्तयोस्तद्वदुपासीताप्रमादवाच् ॥ ५३॥

कथं प्राणापानाश्रयत्वं यथोक्तस्य ब्रह्मणः सिद्धमित्याशङ्कचाऽऽह । योगेति । जीवतो योगक्षेमाविति कृत्वा प्राणापानाश्रयौ योगक्षेमौ विवंक्ष्येते। तस्मात्याणा-पानात्मेना व्यवस्थितब्रह्मदृष्ट्या योगक्षेमावुपास्यावित्यर्थः । कर्भेति हस्तयोरि-त्यस्यार्थं सूचयति । कर्भेति ॥ ५१ ॥

तथा गतिरिति ध्येयं पादयोर्बह्य सर्वदा । विमुक्तिरिति पायौ च समाज्ञा मानुषीः स्मृताः ॥५२॥

गितिरिति पादयोरित्यस्यार्थमाह । तथेति । विमुक्तिरिति पायावित्यस्यार्थं सूचयित । विमुक्तिरिति । मूत्रपुरीषविसर्गो विमुक्तिः।तद्वूपेण ब्रह्म पायौ व्यव-स्थितमिति ध्येयमित्यर्थः। इति मानुषीरित्यादेरर्थं वक्तं वाक्यमुपादत्ते।समाज्ञा इति ॥ ५२ ॥

मनुष्यविषया यस्मादाज्ञा विष्णोरियं ततः। समाज्ञा मानुषीस्त्वेवं सदैवाऽऽचक्षते बुधाः ॥ ५३॥ तदेव व्याचष्टे । मनुष्येति ॥ ५३॥

अथ दैवीः समाज्ञास्तु उपासीत यथाक्रमम् । वृष्टौ तृप्तिरिति ध्येयं तृप्तेर्दृष्टिसमन्वयाद् ॥ ५४ ॥

अथ दैवीरित्यस्यार्थमाह । अ्थेति । तृप्तिरिति दृष्टावित्यस्यार्थमाह । वृष्टा-विति ॥ ५४ ॥

> तेन तेनाऽऽत्मना तद्ददुत्तरेष्वपि चिन्तयेत् । ब्रह्मोपस्थ उपासीत प्रजात्यादिगुणात्मकम् ॥ ५५ ॥

बरुमिति विद्युतीत्यादिवाक्येषूक्तन्यायमितिदिशति । तेनेति । बरुद्वपेण विद्युति यशोद्धपेण पश्चषु ज्योतीद्धपेण नक्षत्रेषु व्यवस्थितं ब्रह्मेत्युपासनानि कर्तव्यानीत्यर्थः । प्रजातिरित्यादि व्याचष्टे । ब्रह्मेति ॥ ५५ ॥

र् (क. ख. ङ.) वक्षेते । २ (ग.घ.) क्षमन्य । ३ (ग.) तया गै। ४ (ग.घ.)

प्रजातिः पुत्रपौत्रादिरमृतत्वं ततः पितुः । आनन्दः पुरुषार्थोऽत्र सोऽ्युपस्थाश्रयो भवेत ॥५६॥

आदिशब्दार्थं कथयति । प्रजातिरिति । सन्तानाविच्छित्त्या शुद्धचादिद्वा-रेण पितुर्ज्ञानोत्पेत्त्या भवत्यमृतत्वम् । आनन्दश्च वैपयिकं सुखमुपस्थवलादिति प्रसिद्धम् । तथा च प्रजात्यादिगुणविशिष्टं ब्रह्मोपस्थे व्यवस्थितमिति ध्यातक्रय-मित्यर्थः ॥ ५६ ॥

आकाशे सर्विमित्येवं ब्रह्मोपास्यं समाहितैः । सर्वाश्रयं तदाकाश उपासीनस्य शिष्यते ॥ ५७ ॥

सर्विमित्याकाश इत्यस्यार्थमाह । आकाश इति । सर्वाश्रयत्वादाकाशस्य सर्वेभपञ्चात्मना ब्रह्माकाशे व्यवस्थितैमित्युपासीनस्य सर्वात्मकावे फलं कं यथा यथेत्यादिश्वतिसिद्धमित्याह । सर्वाश्रयमिति ॥ ५७ ॥

तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावानसौ अवेत । उपासनानुरूपं स्यात्फलं याद्दगिदं तथा ॥ ५६॥

आकाशात्मना व्यवस्थितं ब्रह्म प्रतिष्ठागुणविशिष्टमित्युपासकस्य प्रतिष्ठेव फल्लमिति तत्प्रतिष्ठेत्यादेरर्थमाह । तत्प्रतिष्ठेतीति । प्रतिष्ठागुणकब्रह्मोपासने दर्शितन्यायं सर्वोपासकेषु दर्शयति । उपासनेति ॥ ५८ ॥

तद्वह्म मह इत्येवमुपासीत ततः फलम् । प्रजादिभिर्महान्स स्यात्तं यथेति श्रुतिस्तथा ॥ ५९ ॥ तन्मह इत्यादेरथं कथयित । तद्वक्षेति ॥ ५९ ॥

तन्मन इत्युपासीत मनस्वी मानवान्भवेतः। प्रह्वीभावो नमोर्थः स्यात्फळं तस्येदमुच्यते॥ नम्यन्तेऽस्य यथाकामं विषया भोगकारिणः॥६०॥

तन्मन इत्यादेरथेमाह । तन्मन इति । आकाशात्मकं ब्रह्म मनोगुर्णविशि-ष्टमित्युपासकस्य मनस्वित्वं फर्लमित्यर्थः । तन्नम इत्यादेरथेमाह । मह्वीभाव इति ॥ ६० ॥

१ (ग. घ.) °त्पत्त्यां भ । २ (क. ख. ङ.) °तमुपा । ३ (घ. च.) ° स्-नेषु । ४ (ङ.) °तं तथे ।

यंस्तु ब्रह्मेति तद्वह्म ह्युपासीत यथोदितम् ॥६१॥ फलं तस्य तदेव स्यादिति पूर्वमवादिषम् । ब्रह्मणो ब्राह्मणस्येव परिमरं ब्रह्म तत्तदा ॥ ६२ ॥

तद्वह्मेत्यादेरर्थमाह । यैस्त्वित ॥ ६१ ॥

यथोदितमित्याकाशात्मत्वं ब्रह्मणो निर्दिश्यते । तं यथा यथेति श्रुतिमाश्रित्य फलश्रुतिं व्याचष्टे । फलमिति । पूर्वत्र महत्त्वं प्रजादिभिरुक्तम्। इह तु विद्ययेति विशेषः । तद्वस्रण इत्यादिवाक्यस्यार्थं दर्शयति । ब्रह्मण इतिं । तदाकाशा-त्मकं ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य परिमर्गुणविशिष्टं मुपासकस्य तस्यामुपासनायां वक्ष्य-माँणं सिध्यतीत्यर्थः ॥ ६२ ॥

विद्युदृष्टिः शशी भानुरग्निश्चेति यतः श्चातिः । वायो म्रियन्त इत्याह परिमरस्तेन कीर्त्यते ॥६३॥ कथमाकाशस्य परिमरत्वमित्याशङ्कच वायोरादौ संवर्गश्चत्यवष्टम्भेन परि-

सरत्वं दर्शयति । विद्यदिति ॥ ६२ ॥

अनन्यश्रायमाकाशो वायुना ब्रह्मणां च खम् । द्विषन्तश्राद्विषन्तश्र म्रियन्ते तस्य शत्रवः ॥ ६८ ॥

बायोरेव परिमरत्वेऽपि किमायातमाकाशस्येत्याशङ्कचाऽऽह । अनन्यश्चेति । अयमाकाशो वायुना सहानन्यो भवति । तत्कारणत्वेन तदात्मत्वात् । आकाशश्च ब्रह्मणो ने भिचते । तत्कार्यत्वेन ततोऽतिरेकाभावार्त् । तेनाऽऽआकाशो ब्रह्मणः परिमर इति ब्रह्म परिमरगुणकमित्यर्थः । तथागुणकं ब्रह्मेत्युपासकस्य फलमाह । द्विषन्तश्चेति ॥ ६४ ॥

प्राणो वा अन्नमित्यादिवियदन्तस्य पूर्वया । अन्नानादत्वं श्रुत्योक्तं कार्यत्वात्संहतस्य हि ॥ अन्नानादत्वमस्येव कथं नाम प्रतियते ॥ ६५ ॥

ष्पेणिमत्यादिवाक्यद्वयस्यार्थमुक्त्वा प्राणो वा अन्निमित्यारभ्याऽऽकाशो-ऽचाद इत्यन्तेन अन्थेनान्नान्नाद्ववहारस्य प्राणादिगतत्वेदर्शनस्याभिपायं प्रकटयति । प्राणो वा इति ॥ ६५ ॥

१ (क. ख.) यतु ब्र°। २ (ग.घ. ङ.) रैस्यैष प°। ३ (क. ख.) यत्विति। १८ (ग.) वि । आका (च.) ति। यदा । ५ (क. ख.) रत्वगु । ६ (च.) प्टिमेलुपा । ७ (ग.घ.) भाणायां सि । ८ (ग.घ.) णा च खाँ। ९ (ग.घ.) न भेच । १० (ग.) ता। आ । ११ (क.) प्रमीय । १२ (ग.घ.च.) त्वमद ।

मा भूद्वह्मणि तत्सिक्मिनोवाचामगोचरे ॥ ६६ ॥ अविद्याविषयस्तस्माद्रोक्तभोज्यादिलक्षणः । व्यवहारोऽवसेयः स्यान्न तु सत्यादिलक्षणे ॥ ६७ ॥

अस्पैवेत्यवधारणार्थं कथयति । मा भूदिति ॥ ६६ ॥

व्यवहारिवशेषस्याविद्याकृतत्वं न वास्तवैत्वभित्युपसंहरति । अविद्येति । प्रत्यगविद्याविस्रितित्वेनानात्मगतः संसारो नाऽऽत्मिन संभवति । आत्मन्य-विद्ययाऽध्यस्तो भातीत्यर्थः ॥ ६७ ॥

अविद्योत्थं हयाभासं भीज्यभोक्तवलक्षणम् । कि व यत्र हि हैतमित्याद्या श्चातिनीः प्रत्यपीपद्व ॥६८॥ यद्विद्योत्यत्वं संसारस्योक्तं तत्र प्रमाणमाह । अविद्योत्यमिति ॥ ६८॥

यत्र त्वस्येति विध्वस्तसर्वाविद्यातिलक्षणे । निषेधति सदाऽविद्याध्यस्तं द्वैतिमिहात्मनि ॥६९॥

अविद्यामन्तरेण वस्तुतस्त्वात्मनि संसारो नास्तीत्यत्रापि श्रुतिमुदाहरति । पत्र त्विति ॥ ६९ ॥

एकत्वाच न संसारः क्रियाकारकलक्षणः । कुतस्तदिति चेत्तत्र स यश्चायमितीर्यते ॥ ७० ॥

आत्मिन संसारस्याविद्याकित्पतत्वे श्वितमुक्त्वा तत्रैवोपपित्तमुपन्यस्यति । एकत्वाचेति । आत्मनो ब्रह्माभित्रत्वे न तत्र भातसंसारस्य स्यादेव किल्यवन्तं न चाऽऽत्मनो ब्रह्माभित्रत्वं मानाभावादिति शङ्कते । कुत इति । आत्मनो ब्रह्मणा सहैकत्वे प्रमाणत्वेन वाक्यमवतारयित । तत्रैति ॥ ७० ॥

स ह ब्रह्मणेति यच्चोक्तं निर्णयस्तस्य सांप्रतम्। कथं नु सकलान्कामानश्चते युगपद्भधः। प्रतिपत्तयेऽस्यार्थस्य श्चतिः प्रवृते परा॥ ७३॥

वाक्यत्रयमात्रस्य तात्पर्यमुक्त्वा समनन्तरसंदर्भस्य समस्तस्यैव तात्पर्यमाह । सहेति । सोऽश्वते सर्वान्कामान्सहेति यदुक्तं तिवर्णयार्थम्।स यश्चायमित्यादिरु-त्तरो ग्रन्थः सर्वोऽपीत्यर्थः । तदेव प्रश्नद्वारा प्रकटयति । कथमिति ॥ ७१ ॥

१ (ग. च.) °वमु । २ (च.) न ःवातम ।

#### न सहार्थे तृतीयेयं न्यायोऽत्र प्राक्समीरितः । यतोऽतोऽत्र तृतीयेयं ग्राह्येत्थंभृतलक्षणा ॥ ७२ ॥

सर्वकामीवाप्तिर्विदुषो ब्रह्मक्षपेणोक्त्वा तत्मपञ्चनार्थः स यश्चायमित्यादिरुत्तरो ग्रन्थ इत्युक्तमेव व्यक्तीकर्तुं ब्रह्मणा विपश्चितेति तृतीयार्थमविवक्षितमपाकृत्य विवक्षितं कथयति । नेत्यादिना । विदुषो ब्रह्मणश्चभेदासंभवो न्यायः ॥ ७२ ॥

### हेत्वर्था वा भवेदेषा तृतीया ब्रह्मणेति या। सर्वकामाशनं यस्माद्वह्मणेवोपपद्यते ॥ ७३ ॥

्र अर्थान्तरं तृतीयाया दर्शयति । हेत्वर्थेति । तमेव हेतुहूपमर्थं स्फीरयति । सर्वकामेति । सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्वाह्रह्मणा हेतुना ब्रह्मविदः सर्वकामाशनमुपपन्न-मित्यर्थः ॥ ७३ ॥

#### निरात्मकस्य सर्वस्य ब्रह्मात्मा येन तत्परम् । सत्यज्ञानादिरूपत्वात्तदेशद्यनोच्यते ॥ ७४ ॥

सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्वं साधयति । निरात्मकस्येति । सर्वस्य पपञ्चस्य ब्रह्मातमा स्वरूपं यस्मादिष्यते तस्मात्तस्य स्वतो रूपहीनस्य ब्रह्ममात्रत्वं युक्तमि-त्यर्थः । सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकत्वेन परमार्थत्वं ब्रह्मणो यस्मादिष्टं तस्माद्ध-स्वात्मा सर्वस्य पपञ्चस्येत्येतदुपपादयति । सत्येति । सर्वस्य पपञ्चस्याऽऽत्मा ब्रह्मत्येत्र वाक्यमवतारयति । तदेतदिति ॥ ७४ ॥

# स यश्चायमितिं द्युक्तिरन्नानादादिकस्य हि । प्रन्थस्य प्रसनार्थाय ब्रह्मविद्यापरस्य तु ॥ ७५ ॥

स यश्चायमित्यादेकत्तरस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यान्तरमाह । स यश्चेति । अन्नान्न्नादत्त्वेतं प्रस्तुतस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्य ग्रसनं ज्ञानबल्चेन बाधनम्।तदर्थं च स यश्चायमित्यादिकस्योत्तरग्रन्थस्य ब्रह्मविद्यापरस्योक्तिरत्र क्रियते । तस्माज्ज्ञान-बाध्यं द्वेतमद्वेतं पारमार्थिकमित्यर्थः ॥ ७५ ॥

संक्रम्य विद्यया सर्वानविद्योत्थाननात्मनः । जात्मनाऽऽत्मानमापन्नः सत्यादृश्यादिलक्षणम् ॥७६॥

एवं तात्पर्यं पदर्श्याक्षरार्थं कथयति । संक्रम्येति । स यश्चायमित्यादिवाक्यो-त्थब्रह्मात्मैकत्वज्ञानात्कोशपञ्चकमनात्मभूतमुपमृद्याऽऽत्मनाऽऽत्मानमद्वितीयं सत्यज्ञानादिक्रपमपपञ्चं ब्रह्म प्रतिपन्नो विद्वानास्ते कृतार्थतयेत्यर्थः ॥ ७६ ॥

'१ (ग. घ.) भानाप्ति'। २ (ख. ग. घ.) 'णोक्ता त'। ३ (ग.) न्याय्यः। १४ (य. ख.) स्फोटयं। ५ (च.) 'त्यर्थे वा'। ६ (ग. घ.) 'ति चान्तोक्ति'। ७ (ग. घ. ड.) 'यं ज्ञां।

#### उत्कृष्टीतरहीनः सन्निमाँहोकान्क्रियोद्भवान् । कामात्री कामरूपी सन्नुपाधीननुसंचरन् ॥ ७७ ॥

इयां छोकान्कामात्रीत्यादेरक्षरार्थमाह । उत्ऋष्टीति । पकृतो दि विद्वान्त्रद्ध-भूतः सञ्चत्कर्षापकर्षहीनो बाधितानुबन्त्या प्रतिभासमानानुपाधीननुसंचरन्नास्त इति संबन्धः ॥ ७७ ॥

न हि संचरणं साक्षाद्बह्मणोऽस्त्यविकारिणः । यत्र हि ध्यायतीवेति तथा च श्वातिशासनम् ॥७८॥ परमार्थतोऽनुसंचरणमित्याशङ्कच श्वतियुक्तिविरोधान्मैवमित्याह् । न् हीति ॥ ७८॥

सर्वात्मत्वादिमाँ छोकान्पश्यत्रात्मतया बुधः। एतद्वस्य समं साम गायत्रास्ते कृतार्थतः॥ ७९॥

विदुषोऽक्रियस्य कथं लोकानुसंचरणमित्याशङ्कच गत्यर्थानुबुद्धचर्था इति-न्यायादनुसंचरणमनुभवमात्रमित्यङ्गीकृत्यैतत्सामेत्यादि व्याचष्टे । सर्वात्मत्वाः विति ॥ ७९ ॥

देधा भिन्नमिदं सर्वमन्नमन्नाद् एव च। सत्यादृश्यादिरूपारमा अहमवैतद्धियताम्॥ ८०॥

अहमन्नमहमन्नाद इत्यादि सामद्वयं तस्यार्थमाह । द्वेधेति । अनामादिवभक्तं समस्तं जगत्सत्यादृश्याचात्मकमात्मद्भपमेवेति द्रष्टव्यमिति विदुषो वचन-मित्यर्थः ॥ ८० ॥

तयोः श्लोकश्च संबन्धो भोज्यओकृत्वलक्षणः । अहमेव यथोक्तात्मा न मत्तोऽन्यस्ततोऽस्ति हि ॥८९॥ अहं श्लोककृदिति सामान्तरं व्याकरोति । तयोरिति । भोक्ता भोज्यं हपोः संबन्धश्चाहभेवेत्पर्यः ॥ ८१ ॥

क्रियाकारकिनर्मुक्तं पश्यन्नात्मानमात्मानि । निर्मेश विस्मयार्थश्च स स्मृतः॥८२॥ पर्थाक्तं जगदात्मत्वेन कोऽनुभवतीत्यपेक्षायां विद्वानेवेति वक्तं तं विश्विनष्टि । क्रियेति।हा३ ब्रु हा३ ब्रु हा३ ब्रु । इति स्ते।भत्रयम् । तस्यार्थमाह । त्रिरिति ॥८२॥ १ (च.) क्षान्यः। २ (ग. घ. च.) भीनुः। ३ (च.) दिवीक्यमानः।

४ (ङ.) दीक्षता । ५ (ग. घ. ङ.) 'थोकज'।

### त्रिरुक्तिश्चाद्रार्थेयमहमन्नमितीष्यते । अश्रद्दधानलोकस्य प्रतिपत्त्यर्थमुच्यते ॥ ८३ ॥

अहमन्निमत्यादावभ्यासित्रतयमस्ति तस्य तात्पर्यमाह । त्रिकितिरिति । अन्नग्रहणमन्नादश्लोककृतोरुपलक्षणम् ॥ ८३ ॥

मूर्तीमूर्तीत्मकस्यास्य द्यन्नानाद्त्वरूपिणः।

अतहानग्रजोऽहं वे न तदश्राति हि श्रुतिः ॥ ८४ ॥ अहमस्मीत्यादिवाक्यस्यार्थमाह । मूर्तेति । क्रतं सत्यं भूतपञ्चकं तस्य भूतांमूर्तद्धपस्याक्षाक्षादात्मकस्य मसिद्धस्य समस्तस्य मपञ्चस्य मथमजोऽमे विद्यमानोऽहं वस्तुतस्तद्विलक्षणोऽस्मीत्यत्र ममाणमाह । न तदिति । कार्योः कारणाच ब्रह्मभूतस्य विदुषो विलक्षणत्वात्तद्वपस्य च तद्यतिरेकेणाभावाद्यकं विदुषो द्विधाभूतात्मपञ्चात्तदस्पर्शित्वेनाम्ने स्थितत्विमत्पर्थः ॥ ८४ ॥

देवेभ्यः पूर्वमेवाहं नाभिरसम्यमृतस्य च ।

कारणत्वाद्रवेद्वाभिमीत्रिष्टा वाऽमृतात्मता ॥ ८५॥

पूर्व देवेभ्य इत्यस्यार्थं कथयति । देवेभ्य इति । ऋतशब्देनोपाधीनां ग्रहीन्तत्वाद्धेवशब्देन चैतन्याभासानां जीवानां ग्रहणात्तेभ्योऽहशाभासाभासिवभाग-विकलः शुद्धः सन्त्रश्चे स्थितोऽस्थीत्यर्थः । अमृतस्थेत्यादेर्थमाह । नाभिरिति । श्रीसद्धममृतं ग्रहीत्वा प्रत्यगात्मनस्तदाश्रयत्वं नाभित्वं साधयति । कारणत्वा-विति । अमृतशब्दस्य कैवल्यार्थत्वं ग्रहीत्वा कैवल्यस्य ब्रह्मणः स्वक्षपं प्रत्य-गात्मेवत्यर्थान्तरमाह । अन्निष्ठेति ॥ ८५ ॥

अद्स्वाऽतं तु पात्रेभ्यो यो मामश्राति वस्मरः । १ ः शहमन्नमद्दन्तं तं प्रत्यद्गीहान्नवत्रसम् ॥ ८६ ॥ शहमनमनमदन्तिमत्यादेर्थं कथयति । अदस्वेति ॥ ८६ ॥

यो मां ददाति पात्रेम्यो देशकालसमन्वितम् । दददिस्थमसावत्रं मामवस्येव सर्वदा ॥ ८०॥

देशकालपात्रानु क्षपमत्रदानमकुर्वन्मत्यवायी त्युक्तवा तदनु तारेणात्रदानं कुर्वै॰ श्वम्युदयभागी भवतीत्येतदाह । यो मामिति ॥ ८७ ॥

१ (क. ख़.) वाक्यार्थे। २ (ङ.) °ष्टा चामृ। ३ (ग. घ.) रुयार्थे छे। । । १ (ग. घ. क. च.) गात्मेत्य।

#### सत्यज्ञानादिरूपोऽहमविद्योत्थमशेषतः । अहं द्यभिमवाम्येको दिनकृच्छार्वरं यथा ॥ ८८ ॥

यो मां ददातीत्यादिना सिवशेषह्रपस्योक्तत्वाह्रह्म समपश्चं माप्तमित्याशङ्क्य तिवहरूपर्यमहं विश्वमित्यादेर्थमाह । सत्येति । कार्यकारणविरही प्रत्यमात्मा इहिमत्युव्यते । स वाविद्यामविद्याकार्यं च सर्वं वाक्योत्यबुद्धिवृत्त्यभिव्यक्तः सन्न-भिभवति वाधत इत्यर्थः । वाज्योत्यबुद्धिवृत्त्यभिव्यक्तोऽि प्रत्यमातमा कर्मज्ञानम्यासं वा सहकारित्वेनोयादायाज्ञानमज्ञानकार्यं वो परिहरिष्यिति व स्वात-भ्रेणेत्याशङ्कत्य स्वविद्यादिवाक्यस्य तात्पर्यमाह । अहं हीति । एषा तावदुः पनिषदेवं प्रवृत्ता । यथैतासुपनिषदसुकेन प्रकारेण प्रतिपद्यते स विद्वान्यभोके प्रमानन्दे निर्भये बद्धिण तन्मात्रत्येन प्रतिविद्यो निर्वणाती पृष्टः ॥ ४८ ॥ इति दशमः खण्डः ॥ १० ॥

ध्यानैकतानिविडाहितचेतसीऽजं प्रध्वस्तकृतस्निनजमोहसमस्तदोषम् । प्रयक्तवा शुभिवयो यतयोऽभ्युपेय यं देवमेकममलं प्रविशन्ति सोऽव्यात् ॥८९॥

इदानी बिश्वीद्वयस्यार्थं संक्षिप्य रक्षणव्याजेन दर्शयन्नपसंहरति । ध्यानेति । परमाःमनि प्रत्यग्मते प्रत्ययप्रवाहो ध्यानं तस्येकतानं नामैकविर्तारः सजान् वीयप्रत्ययनिष्ठत्वं तस्य च निविद्धत्वं विज्ञातीयप्रत्ययानन्तरितत्वेन नैरन्तर्यं स्त्रे ध्यानस्येकतानं निविद्धे विशेषणत्रयवित विषयेभ्यः सर्वेभ्यो ध्यावत्यं दितं तदेकनिष्ठमापादितं चेतो येषां ते ध्यानैकताननिविद्धादितचेत्रसः श्रवणयाननिविध्यासनाभ्यासवन्तो यत्यो मुख्याः संन्यासिनो ग्रं प्रविश्वित सोऽब्यादिति संबन्धः । मुक्तोपस्यप्यं परमात्मानं जन्माशिसमस्त्विक्रियाश्च मुब्ने क्षूद्रस्यं दर्शयित । अजिनित । तस्यैव निराकृतःवाविधातःकार्यं वेन नित्यश्चद्वत्वमाह । प्रव्यस्तेति । पुनक्षन्मज्जनायोग्यत्वेन ध्वंसगतो विशिषो वात्रयोत्थबुद्धिवृत्तिवशादखण्डो दण्डायमानो निजे स्वात्मन्याश्चयविषये च वर्तमानो मोहो
नैसर्गिकस्तज्जन्यदोषश्च कर्तृत्वादिः समस्तः संसारो यत्र तं परमात्मानिति
योजना । तस्यैव शास्त्रयुक्तिसिद्धं स्वयंर्पभित्वमाह । देखिमित । तस्यैव सर्वेपकारमे-

१ (ग. घ. च.) थे चापहा। २ (ड.) वाडपहा। ३ (ग. घ.) तान-ता नां। ४ (क. ख.) विस्तरः। ५ (च.) त्र च ध्या। ६ (क.) परात्मां। ७ (ड.) शेषवा ८ (ग. घ.) प्रमात्वा ९ (ख. इ.) भवत्वी दशून्यत्वेनाद्वितीयत्वमाह । एकमिति । प्रध्वस्तेत्यादिना नित्यशुद्धत्वस्योक्तित्वान्तित्यभुक्तत्वं कथयति । अमलमिति । केन मार्गेण संन्यासिनो यथोक्तं परन्यात्मानं प्रविशन्तित्यपेक्षायां पदार्थपरिशोधनद्वारेण प्रकृतपरमात्मानमभ्यपेन्त्याऽऽभिग्रुख्येन प्रत्यगात्मत्वेन वाक्याज्ज्ञात्वा तेन ज्ञानमार्गेणं तं प्रविशन्तीन्याह । प्रत्यगिति । येषां यतीनां ज्ञानप्राप्तिद्वारा परमात्मप्रवेशस्तान्यथोक्तज्ञान्त्याप्तियोग्यान्विशनंष्टि । श्रुभेति । वर्णाश्र्यमानुरोधिश्रुभक्तमानुष्ठानापेक्षया निर्मलान्तःकरणविवेकवेराग्यद्वारेण सर्वकर्मसंन्यासिनो भूत्वा शमदमादिसाधन्तसामग्रीसंपन्ना प्रोक्षमेवापेक्षमाणा यथोक्ततत्त्वज्ञानद्वारा यं प्रविशन्ति सोऽन्यात् । आत्मपदानेन ग्रुमुक्षून्बद्धनिष्ठान्परिरक्षतादित्यर्थः ॥ ८९ ॥

#### तैत्तिरीयकसारस्य वार्तिकामृतमुत्तमम् । मस्करीन्द्रप्रणीतस्य आष्यस्यैतिह्रवेचनम् ॥ ९० ॥

आशीर्वादव्याजेन वछीद्धयार्थं संक्षिप्योपसंहत्य प्रकृतं वार्तिकमिदानीमुन-संहरति । तैत्तिरीयकेति । सस्करो वैणवो दण्डः । तदुपेतानां संन्यासिनां श्रेष्ठो भगवान्भाष्यकारः। तेन प्रणीतं यत्तैत्तिरीयकशाखासारस्योपनिषदो भाष्यं तस्यै-तिद्ववेचनम् । वार्तिकामृतं सर्वदोषरिहतं निरितशयपुरुषार्थसाधनम् । मुर्रशाख्यो यतिश्वकारेति संबन्धः ॥ ९०॥

मुमुश्चसार्थवाहस्य भवनामंभृतो यतेः । शिष्यश्वकार तद्वत्तया मुरंशाख्यो महार्थवित ॥९१॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छं-करभगवत्पादपूज्यशिष्यस्य श्रीमत्मुरे-श्वराचार्यस्य कृतिषु तैत्तिरीयकोप-निषद्राष्यवार्तिकं संपूर्णम् ॥

संप्रदायपूर्वकत्वेनास्य वार्तिकस्य विद्वदुपादेयत्वं सूचयति । मुमुक्षुसार्थवा॰ इस्येति । मुमुक्षवो मोक्षमेवापेक्षमाणाः साधनवतुष्टयविशिष्टाः संन्यासिनस्तेषां सार्थः समूहस्तं वहति तत्र निर्वाहकत्वेन वर्तते भगवान्भाष्यकारस्तस्य यतीनाम-

१ (क. ख.) °ण ते प्र'। २ (ङ.) °द्विलोच । ३ (क. ख.) °रेश्वराख्यो। ४ (ग. घ.) °मधृतो। ५ (क. ख.) 'रेश्वराख्यो।

इहामः स्विष्डः १०] आनन्दगिरिकृतटीकासंत्रिक्तम् । वेस्तरम्या भवस्य भगवतो महादेवस्य नाम शंकरारूपं विभ

२१३

श्रेसरस्य भवस्य भगवतो महादेवस्य नाम शंकराख्यं विश्वतस्तेनैव नाष्ट्रा सर्वत्र प्रख्यात स्य सरेश्वरसंज्ञया लोके विख्यातो यतिः शिःयोऽभृत्। स च तस्यैवाऽऽ-चार्यस्याऽऽज्ञां परिपालयत्राचार्यभक्तिमेव पुरस्कृत्य यथोक्तं वार्तिकं चकारिति योजना । भक्तिमात्रेण कृतस्य वार्तिकस्य कथं विद्वदिरुपारेयत्वं तत्राऽऽह । महाथितिदिति । महान्तं बहुपकारमवाधितं चार्यं वेतीति तथोच्यते । तथा च तेन प्रशीतिभिदं वार्तिकामृतं वृद्धेः श्रद्धेयमेवेत्यर्थः ॥ ३ ॥

पराभिरगुरू जत्वा संप्रदायानुसारतः । व्याकृतं संप्रदेणैव तै तिरीयकवार्ति • कम् ॥ १॥

सा चेयं व्याक्रिया शीतं भगवत्येव कुवेती । चिराय वर्ततां कृष्णे रूष्णां त्यक्तवाऽन्यगामिनीम् ॥ २ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीशुद्धानन्दपूरुपपाद-शिष्यभगवदानन्दज्ञानविरचिता तैत्तिरीयक-वार्तिकटीका समाप्ता॥